| वीर         | : सेवा | मन्दि | र    |
|-------------|--------|-------|------|
|             | दिल्ल  | ì     |      |
|             |        |       |      |
|             | *      |       |      |
|             | 20[    | }     |      |
| क्रम संख्या | 280    | 3     | 2/17 |
| काल न०      |        |       |      |
| खण्ड        |        |       |      |





# संध्योपासना । हेर्ड

( संध्याके अनुष्ठानकी रीतिके समेत )



लेखक और प्रकाशक श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर, स्वाध्यायमंडल, औंघ (जि. सातारा.)

तृतीय वार १०००

विक्रम संवत् १९८३, शालिवाहन शक १८४८, ईसवी सन १९२६.

संगृहित किया जाय, तो भी विचार करनेवालोंको कुछ लाम हो सकता है। इस मित्रने मुझे समझाया, कि बहुतोंके अपूर्ण विचारों से ही पूर्णताका मार्ग विदित होना संभव है। वास्तव में ऐसा होना संभव हो या न हो, परंतु यह बात सची है कि इस समयमें हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते। वैदिक परंपरा टूटनेके कारण मंत्रों के अर्थोंका ठीक पता इस समय लग नहीं सकता, तथा योग-विद्या दुर्लभ होने के कारण ध्यान योग के बातोंका पूर्ण अनुभव पाप होना अत्यंत कठिन है। इस अवस्थामें भिन्नभिन्न स्थान के अनेक विचारी लोकों के अनुभव और विचार मुद्रित होनेसे आपस के विचारों को-एक दूसरके विचार देखनेसे-एक प्रकार की नवीन दिशा लग सकती है। और कालांतर से अनेकोंके थोडे थोडे अनु-भव मिलकर एक पूर्ण ग्रंथ बन सकता है। इस लिये इस पुस्तकमें अपना और समान शील मित्रोंका जो जो अनुभव है उतनाही लिखा है, और कंवल तर्ककी बात बहुत करके नहीं लिखी है। इसका हेत्र इतनाही है, कि जो पाठक इस विधिक अनुसार संध्या करेंगे उनको योग्य समयमे इस पुस्तकमें लिखा अनुभव अवश्य प्राप्त हो जायगा। जो अनुभव एकको हुआ है वह दूसरेको भी प्रयत्न करनेपर अवस्य प्राप्त हो सकता है।

ग्रंथों के प्रमाण और युक्तिवाद स्थानस्थानपर दिये ही हैं, परंतु वे उतने ही हैं कि जितना अनुभव हो गया है। मंत्रों के अथों के विषयमें इतना लिखना आवश्यक है, कि 'मनसा परिक्रमाके मंत्र' बहुत प्रयत्न करने पर भी जैसे खुलने चाहिए वैसे अब तक नहीं खुले हैं। अन्य मंत्रों के विषयमें कोई विशेष संदेह नहीं रहा है, परंतु 'मानसा परिक्रमा' के मंत्र मेरे लिये प्रारंभ से इतने कठिन रहे हैं, कि विशेषतः उनहीं के कारण संध्या पर पुस्तक लिखनेका कार्य इतनी देर वैसाही पड़ा रहा था। इस पुस्तकमें इन मंत्रों का विचार करने के लिये बहुतसे प्रमाण एकत्रित किये हैं, और अनेक कोष्टक बनाये हैं, परंतु अमीतक वह आंतारिक बात ग्रुप्त ही रही

है, कि जिससे समाधान हो सकता है। इस छिये पाठक उनका अधिक विचार करें और यदि कोई विशेष बात सूझे तो मुझे अवश्य सूचित करें।

इन मंत्रोंका तथा इस प्रकारके कई अन्य मंत्रोंका विज्ञान हमें इसि छिये नहीं होता, कि हमारी वेदकी पढ़ाई अपूर्ण है। यदि चारों वेदोंकी
आद्योगंत पढ़ाई हो जायगी, और मंत्रोंके पूर्वापर संबंधोंका निश्चित
ज्ञान होगा, तो मंत्रोंके अर्थ समझनमें कोई कठिनाई नहीं होगी।
यदि बहुतसे विद्वान वेदोंका स्वाध्याय नित्य करेंगे तो निश्चयसे वह
दिन शीघही आजायगा कि जिस दिनकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे
हैं। अस्तु। अब उन प्रश्लोंका विचार करूंगा कि जो प्रश्ल संध्या
के विषयमें वारंवार पूछे जाते हैं:—

#### १ संध्या का अर्थ क्या है ?

(सं) उत्तम प्रकारसे (ध्ये) ध्यान करना संध्या' का (Reflection, meditation, thinking about) तात्पर्य है। संध्या' शब्दका दूसरा अर्थ (Union) मेल, संयोग, संबंध है। उपासनाके समय परमेश्वर के साथ उपासक का संबंध अथवा मेल होता है, इस आश्यका प्रकाश यह दूसरा अर्थ कर रहा है। प्रआत दो पदार्थों के संयोग संबंधके लिए गीण वृत्तिसे यह शब्द प्रयुक्त होने लगा, और अंतमें दिन और रात्रिके 'संधिसमय' के लिय रूढ हो गया। इस से पता लग जायगा, कि वास्तव में 'संध्या' का भाव मूलमें 'प्रातःकाल और सायंकाल' नहीं है, परंतु गीण वृत्तिसे अब यह भाव उस शब्दसे लिया जाता है। इतनाही नहीं परंतु प्रातःकाल और सायंकाल के साथ साथ 'संध्या' का अमेद संबंध जोडा गया है!' और स्मृतियों में मी संवेरे शामके समय संध्या न करनवालको दंड लिखा है।

(२) क्या संधिसमय का संध्यासे कोई संबंध नहीं है ? दिनरात्रीके संधिसमयका संध्याके साथ थोडासा संबंध है, वरंतु जैसा बताया जाता है, उतना संबंध नहीं है। पातःकालका सूर्योदयका समय, तथा सायंकालका सूर्यास्तका समय निःसंदेह अत्यंत मनाहर होता है। नदीका सुरम्य प्रवाह, पहाडोंके अञ्चत हश्य, वन्य वृक्षलतादिकोंके आनदकारक प्रदेश, उद्यानों के रमणीय भाग आदि स्थानों मे सायकाल और प्रातःकालके रमणीय सूर्यिकरणोंसे एस अञ्चत और विलक्षण हश्य बनते हैं, कि देखने वालोंक रिसक अंतःकरण उदास और गंभीर विचारोंसे पिरपूर्ण होकर, इस प्रकारके अञ्चतलीलाकौशल्य और रचनाचातुर्य बनाने नेवाल परमेश्वरके विलक्षण सामर्थ्य के विचारकी लहरियों से प्रफुलित हो जात हैं। इस लियं प्रातःकाल और सायंकालका संधिसमय संध्याके लियं श्रेष्ठ माना गया है। तथा नदीका प्रवाह आदि स्थान भी अच्छ समझे गये हैं।

परतु 'संध्या का अधिकार सब देशों के संपूर्ण लोकों के लिये हैं। इस भूमिक जपर एसे प्रदेश हैं कि जहां कई मास तक सूर्यो-दय और सूर्यास्तम केवल एक घण्टेका ही अवकाश रहता है, कई प्रदेशोंमें तीन तीन मासतक सूर्यदर्शन नहीं होता, कई प्रदेशोंम बीस बीस घण्टोंतक रात्री ही रहती है। ऐसे प्रदेशोंमें रहनवाले लोकोंके लिय सूर्यास्त और सूर्योद्यका समय 'संध्याका समय' नहीं हो सकता। अथवा किसी उद्योग के कारण यदि हम उन प्रदेशोंमें चले गय, तो तीन महिनोंकी रात्रीम संध्या करनेके लिये संधि समय ही नहीं मिलंगा और इस कारण संध्या नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि उक्त स्मृतियोंके आदेश केवल अपने हिंदुस्थानके लिये ही है। सार्वदाशक नहीं हैं।

वास्तवमं एसा है कि, निद्राकी समाप्ति और जागृतिके प्रारंभमें तथा जागृतिकी समाप्ति ओर निद्राके पूर्व संध्या करना चाहिए। निद्रा रात्री हे ओर जागृति दिन है। दोनोंके संधिसमयमें इस प्रकार संध्यापासना हो सकती है। जागृतिका प्रारंभ और ाागृ तिकी समाप्तिका तात्पर्य साधारण रीतिसे समझना चाहिए, अर्थात

जागनेके पश्चात् शौच, मुखमार्जन, स्नान आदि करके संघ्योपासना करना चाहिए; तथा दिनके सब व्यवहारोंसे निवृत्त होकर निदाके विश्रामके पूर्व संध्योपासना करना चाहिए। यह नियम सार्वदेः िशिक और सार्वकालिक हो सकता है। स्मृतियोंके वचन अपने हिंदुस्थान देशके समयके लिये बहुत ही अच्छे हैं। इस लिये इस वेशके लोक तथा इस प्रकारका दिनविभाग जहां होगा, वहांके लोक इसी प्रकार संध्या करें। विशेषतः प्रभातका समय ध्यान आदिके लिये बहुत ही अच्छा होता है। इस समयका एकान्त, गांति, प्रसन्नता, आदि गुणबाहुत्य इतना है, कि इस देशमें इस प्रभात और प्रातःकालक समयसे भिन्न कोई अन्य समय इसके बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार थोडे रूपमें सायं समय है । इस कारण स्मृतिकारांकी आज्ञा इस देशके व्यवहारके अनुसार बहुतही अच्छी है। इस लिये जहांतक संमव हो वहां तक इस देशमें कोई मनुष्य संध्या करनेके लिये समयका उलंघन न करे। और समयके गुणोंसे अवश्य लाभ उठावे। यह सध्या करनेवालोंका अनुभव हैं कि प्रातःकालमें जिस प्रकार चित्तकी प्रसन्नता शीघ साध्य होती है उस प्रकार अन्य समय नहीं हो सकती। इस कारण समयकी अनुकूलतासे अवश्य लाभ प्राप्त करना चाहिए।

#### (३) संध्या दिनमें कितनी वार करनी चाहिए ?

दिनमं कितनी वार संध्या करना चाहिए यह एक बडा भारी प्रश्न है। कई लोक तीनवार संध्या करनेके पक्षमें हैं, और दूसरे होवार संध्या करनेके लिये अपनी संमति देते हैं। तीन वार संध्या करनेवाले दो वार संध्या करनेके विरोधी नहीं हो सकते। संध्यो-पासना यह शुभ कर्म होनेसे यदि किसी को फुरसत होगी और वह भद्रपुरुष द्रो से अधिकवार संध्योपासना करने लगेगा, तो उसकी कोई शास्त्र प्रतिबंध नहीं कर सकता। अच्छी प्रकार

संध्योपासना करनेके लियं कमसे कम दे। घंटेका समय लगता है। सबेरे शाम चार घण्टेका समय व्यतीत करनेके पश्चात् यदि कोई मद्रपुरुष बीचका समय संध्योपासनाके लिये निकाल सकता है, और अधिक आनंद प्राप्त करता है, तो बेशक करे। परंतु यहां प्रश्न ऐसा है कि इस विषयमें वेद की संमित क्या है? इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए—

दिनमें तीन वार उपासना ।

मम त्वा सूर उदिते मम मध्यंदिने दिवः ।

मम मिपत्वे अपिशर्वरे वसवा स्तोमासो अद्वदूसत ॥

ऋ ८।१।२९

है ( बसें। ) सर्व निवासक ईश्वर ' ( सर उदिते ) सूर्यका उदर होनेके समय ( मम स्तोमासः ) मेरे स्तोत्र (त्वां ) तुमको ( अवृत्सत ) प्राप्त करते हैं। ( दिवः मध्यंदिने ) दिनके मध्यदिनमें ( मम ) मेरी प्रार्थना तेरे लिये होती है। और ( अपि-शर्वरे ) सायंकालके ( प्रिपत्वे ) दिनके अंतके समयमें ( मम ) मेरी उपासना तेरे लिये होती है। अर्थात् में दिनमे तीन वार तेरी उपासना करता हूं। तथा—

उतायातं संगवे पातरह्नो मध्यंदिन उदिता मुर्यस्य । दिवा नक्तमवसा शंतमेन नेदानीं पीतिरिश्वना ततान ॥ ऋ. ९।७६।६

हे (अश्विनों) अश्वि देवों ! (उत अहः प्रातः) निश्चयसे दिनके प्रातःकालमें (सं-गवे) गायका दोहन करनेके समय (आयातं) आइए । (उदिता सूर्यस्य) सूर्य उदय होनेके बाद (मध्यदिने) मध्यदिनके समय आइए। तथा (दिवा नक्तं) दिन और रात्रीके संधिसमयमें (शं-तमेन अवसा) शांतियुक्त संरक्षण

के साथ आइए। (इदानीं) इस समय (पीतिः न ततान) संर-क्षण सर्वत्र फैला नहीं है। इस मंत्रमें अश्विनीदेवोंकी उपासना दिनमें तीनवार कही है। 'अश्व' अर्थात् व्यापक देवताका नाम अश्विन है। धन ऋए, अथवा स्त्रीपुरुष (Negative and Positiye) आदि द्वद्वं शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण उस एक देवताका नाम 'अश्विनो ' अर्थात् 'दो अश्विदेव ' है जिसकी तीन वार उपासना उक्त मंत्रमें कही है। तथा—

यदद्य सूर उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दघ ।
यभिम्नुचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यंदिने दिवः ॥
ऋ. ८।२७।१९

हे (प्रिय-क्षत्राः) क्षत्रियो '(सूर उद्यति) सूर्यके उदयके समय अर्थात् (प्रबुधि)'जागनेके समय (यत्) यदि आप (विश्व-वेदसः) सर्वज्ञानीके अर्थात् ईश्वरके (अतं) मंत्रकी (द्ध) धारणा करेंगे, (यत् निम्नुचि) यदि सूर्यके अस्तके समय करेंगे, (यत् वा) और (विवः मध्यं दिने) दिनके मध्यमं करेंगे, तो आप (अद्य) आजनेति कात धारण करनेवाल बन जांयगे ॥ इस मंत्रमें दिनमें तीन वार उपासना करनेका उल्लेख है तथा इसमें एक बात विशेष कही है, कि उपासना 'प्रबुधि' अर्थात् प्रबोध समयमें करना चाहिए। निद्राकी समाप्ति होकर जागनेका जो समय होता है वह 'प्रबोध समय कहलाता है। जागृतिके समयकी अपेक्षासे आरामके समयसे पूर्व एक वार संध्या करना चाहिए ऐसा स्वयं अर्थ निष्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि वेदने सार्वदेशिक संध्याका समय सूचित किया है। तथा—

मेघां सायं मेघां प्रातर्मेघां मध्यं दिनं परि । मेघां सूर्यस्य रक्ष्मिभिर्वचसा वेज्ञयामहे ॥ अथर्व. १।१०८।५ 'सायंकाल, प्रात काल और दिनके मध्यमें सूर्यके किरणोंके साथ तथा अपनी वाक्शिक्तके साथ मेघा नामक घारणावती बुद्धिको घारण करते हैं '। इस प्रकार तीन वार उपासना करनेका विचार वेदमें लिखा है। तथा—

> यदद्य सूर उदिते यन्मध्यं दिन आतुचि । वामं धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ ऋ. ८।२७।२१

यदि आप सूर्यकं उदयकं समय, मध्यदिनकं समय, तथा (आतुचि) सायकालकं समय (विश्ववेदसः ) सर्वेद्य ईश्वरका (वामं) वदनीय स्तात्र (मनवे) मनगकं लियं, (प्रचतसं) चिंत-नके लिये और (जुब्हानाय) स्वीकारकं लियं, (धत्थ) धारण करेंग, तो आप (अद्य) आजही श्रष्ट बनेगे। तथा—

> श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि । श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ ऋ. १०।१५१।५

'प्रातःकालमें, दो प्रहरके समय, तथा सूर्यके अस्त होनेके समय हम सब श्रद्धा देवीकी प्रार्थना करेंगे, कि हे श्रद्धांद्वी । हम सबके अंदर श्रद्धा स्थापन करो ।

इस 'श्रद्धा मंत्र' की तुलना पूर्वोक्त 'मेघां सायं' इस 'मेघामंत्र' के साथ कीजिए। तथा 'यदच सूर उदिते' इस मंत्रकी पूर्वोक्त इसके सहश मंत्रके साथ तुलना कीजिए। इन मंत्रोका भाव प्रायः समान ही है। कुछ शोडीसी विशेषता है जो मत्रोके शब्दोका विचार करनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं। इस प्रकार दिनमें तीनवार उपासना करनेके विषयमें वंदकी संमति है। अब दिनमें दा बार उपासनाका उहुछ निम्न मंत्रों में देखिए—

# दिनमें दो वार उपासना। हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्यं दिने दिवः। जुषाण उन्द्र सप्तभिने आगहि॥

羽. といきしま

"है (इन्द्र) प्रभो ! (त्वा) तेरी (सूर उदिते) सूर्योदयके समय (हवे) प्रार्थना करता हूं। तथा (दिवः मध्यं दिने) दिनके मध्यमें (हवे) प्रार्थना करता हूं। हमारे (सप्ताभिः) सातों इंद्रियों द्वारा (जुषाणः) सेवन किया हुआ तू (नः) हमारे पास (आगहि) आओ। ं.

यद्यपि इस मंत्रमें केवल दे। वार उपासनाका उल्लेख है तथापि यह मंत्र तीन वारकी उपासनाका निषेध करनेवाला नहीं है। यह बात स्पष्ट है क्योंकि केवल प्रकाशके समयकी उपासना इस मंत्रमें वर्णित होनेक कारण केवल दे। वारका उल्लेख इस मंत्रमें होना अत्यंत स्वाभाविक है। इसी प्रकारका निस्न मंत्र देखीए—

पातर्देवीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य । राये मित्रावरुणा सर्वतातेळे तोकाय तनयाय शंयोः ॥

ऋ ५।६९।३

"मं (देवीं अ-दितिं) स्वतंत्रता देवीकी (प्रातः) प्रातःकालमें (जोइवीमि) उपासना करता हूं। तथा (सूर्यस्य उदिता) सूर्योदयके पश्चात (मध्य दिने) मध्यदिनमें उपासना करता हूं। (सर्व-ताता) सबकी उन्नतिके व्यापक कर्मोमं, जिससे (ताकाय तनयाय) वालबज्ञोंका (शंयाः) आराम और आरोग्य प्राप्त होता है उस प्रकारके यज्ञमें, (राये) पेश्वर्यकी वृद्धिके लियं मित्र और वरु-णकी (ईळे) स्तुति प्रार्थना और उपासना करता हूं।

इस मंत्रमें 'अ-दिति' देवीकी दो वार उपासना प्रतिदिन वर्णन की है। 'दिति' का अर्थ ( Bondage, ) बंधन, दासत्व, प्रतिबंध, खंडन है। अर्थात् 'अ-दिति' का अर्थ (freedom,) स्वाधीनता, स्वातंत्रय, बंधन रहित होना, दासभावसे दूर होना, अखंडनीयताका धारण करना इत्यादि है। वैयक्तिक स्वाधीनताका तथा सामाजिक, सामृहिक अथवा सार्वजनिक स्वातंत्र्यका विचार दिनमें अवस्य करना चाहिए, क्योंकि स्वातंत्र्यके विचारसे, अर्थात् मुक्तिके मननसे ही, मनुष्यके अंदर बंधन दूर करनेके भाव आते हैं और येही भाव मनुष्यत्वका विकास करनेवाले हैं। अस्तु। इस प्रकार दिनमें दें। वार ध्यान करनेका उपदेश वेदमें है। परंतु स्मरण रहे की यह पूर्वोक्त तीन वारके उल्लेख का विरोधक नहीं है। इसका हेतु पूर्व स्थलमें दिया ही है। अब चार वार उपासनाका उल्लेख देखिए—

प्रतिदिन चार वार उपासना।

नमः सायं नमः प्रातनिमो राज्या नमो दिवा । भवाय च अर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः॥

अथर्व. ११।२।१६

"(भवाय) सबके उत्पादक और (शर्वाय) दुःख निवारक ईश्वरके लिय सायकाल, भातःकाल, रात्रिके समय तथा दिनके समय में नमन (अकरं) करता हूं।" अर्थात् (१) [भात] भातः कालके समय, (१) [सायं] सायंकालके समय, (३) [दिवा] दिनके मध्यमें, तथा (४) [राज्या] रात्रिके समय, इस प्रकार प्रतिदिन चार वार सर्व जगिक्वयंता परमेश्वरको नमन करना चाहिए।

"सायं, प्रातः, दिवा, राज्या"! ये चार शब्द चार विभागोंके बोधक हैं। योगी जन जो विशेष प्रकारसे आत्मिक उन्नति चाहते हैं वे चार वार योगाभ्यास करते हैं। ये चार समय योगके पुस्तकों प्रसिद्ध हैं। विशेष पुरुष जो इसी योगाभ्यास आदिको करना चाहते हैं, उनके लिये प्रतिदिन चार वार अभ्यासपूर्वक ध्यानधारणा करना योग्य है। परंतु जो लौकिक व्यवहारमें पढ़े हैं, भीर लौकिक व्यवहारका साधन करते हुए आत्मिक उन्नति धीरे धीरे

करना चाहते हैं, उनके लिये प्रतिदिन तीन अथवा दें। वार उपा-सना लिखी है। ऐसा इन मंत्रोंका विचार करनेसे प्रतीत होता है। इन वेद मंत्रोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि प्रतिदिन दो, तीन और चार वार उपासना करनेका उल्लेख वेदमें है।

(१) पातःकाल, (२) दोपहर, दिनका मध्य समय, (३) सायं-काल और (४) रात्रिका समय, ये चार उपासनाके समय हैं। दिन पुरुषार्थका समय है और रात्री आराम और विश्रामका समय है । पुरुषार्थ करनेका प्रारंभ करनेके पूर्व ईश्वरोपासना करके मन प्रशांत और उदान्त बनाकर विविध पुरुषार्थ करनेका प्रारंभ करना उचित है, प्रातः कालसे दिनके मध्य तक अपना कार्यव्यवहार करनेके पश्चात थोडे समयमें ईश्वर उपासना करनेसे जो उत्साह और आनंद प्राप्त होता है, उससे दिनके शेष समयमें अपना कार्यव्यापार करनेके लिये निःसंदेह मनकी योग्यता और कार्यक्षमता अधिक होती है। पातःकालकी संध्यासे दिनके पुरु-षार्थ शुद्ध रीतिसे करनेके लिये मनकी तैयारी होती है, इसी प्रकार सायंकालकी संघ्योपासनासे रात्रीका आराम और विश्राम प्राप्त करनेकी योग्यता उपासकके मनमें उत्पन्न होती है। इस लिये कमसे कम प्रातः कालमें और सायंकालमें अर्थात दिनमें दो वार अवस्य संध्योपासना करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा और परिपाठी भी है। दोसं अधिकवार संध्योपासना करनेका कहीं भी निषेध नहीं है और उक्त मंत्रोंमें अधिक वार उपासनाकी स्पष्ट सूचना है। ध्रम लिये प्रतिदिन दोवार आवश्यक और तीन अथवा चार वार ऐच्छिक संध्योपासना करना वेदानुकूल है।

यद्यपि मंत्रोंके आधारसे मैंने पूर्वोक्त अनुमान किया है तथापि इस विषयमें अधिक खोज होनेकी आवश्यकता है। स्वाध्यायशील पाठकोंको उचित है कि वे उस विषयका विचार निष्पक्षपात होकर वैदिक हृष्टिसे करें, और वेद्मंत्रोंके आधारसे जो पद्धति स्पष्ट सिद्ध होती है, उसको मानें क्यों कि वैदिक पद्धति ही सक

मनुष्योंका सच्चा हित करनेवाली है। दुराग्रहसे धर्मका नाश होता है और निष्पक्षपातपूर्वक सुविचारके अनुष्ठानसे धर्मका परिपालन होनेके कारण सब मनुष्योंकी उन्नति होती है।

#### ( 8 ) संध्या कहां करनी चाहिए ?

संध्या करनेके लिये किसी विशेष स्थानादिकी आवश्यकता है या नहीं। यह आशय इस प्रश्नका है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए-

# उपह्नरे गिरीणां संगमे च नदीनाम् । धिया विमो अजायत ॥ १५ ॥ यजु. २६।१५

"(उपह्नरे) पहाडोकी भूमीपर, और निदयोक संगमपर बैठकर (वि-प्रः) ज्ञानी लोक (धिया) धारणायुक्त बुद्धिसे (अजायत) उन्नतिको प्राप्त करते हैं।" अर्थात् धारणाध्यान आदि करने के लिय पहाडोके सुंदर स्थान, तथा निदयों के मनोहर संगम बहुत लाभदायक होते हैं। ज्ञानी लोक यहां बैठकर योगसाधन करते हुए आत्मिक उन्नतिको प्राप्त करते हैं। यह बात यहां सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, कि पहाडोके गभीर हश्य और निदयों के आल्हादकारक स्थान चित्तकी एक। प्रता करनेके लिये बहुत सहायता कर सकते हैं। इन स्थानों में स्वभावत विशालता, गंभीरता, और पसन्नता होनेके कारण मनकी एका प्रता होने में बहुत सहायता होती है।

सुंदर उद्यान, मनोहर तालाव, प्रशस्त और रमणीय वाटिका आदि स्थानोमें भी पूर्वोक्त प्रकार सुगमतास मन उपासनामें लीन हो सकता है। परंतु सर्वसाधारण मनुष्यों के लिये सदासर्वदा इस प्रकारके स्थान ईश्वरोपासना करने के लिये प्राप्त होना बहुत किन है, इस लिये अपने घरमें ही योग्य और पिवत्र स्थान संध्याही के लिये बनाना आवश्यक है। जो कमरा स्वच्छ, पिवत्र, सुंदर और रमणीय बनाया जा सकता है, जो केवल संध्याके लिये ही रखा

जा सकता है, जिस में विषयोपभोग आदि कृत्य किये नहीं जाते, जो शीतोष्णकालोंमें विशेष शीत और विशेष उष्ण नहीं होता, जिसमें चूहे आदिके बनाये बिल आदि नहीं हो सकते, इस प्रका-रका कमरा केवल संध्योपासनाके लिये रखना चाहिए।

यदि अपने घरके चारों ओर बाग, उद्यान अथवा पुष्पवाटिका हो तो बहुत अच्छा है। परिस्थितिके वद्यात न हो, तो नगरके बाहर कोई एसा रम्य स्थान हो, उसका उपयोग करना चाहिए। इनके अभावमें अपने घरका कमरा संध्याके लिये सजाना चाहिए, क्योंकि जहां इच्छा हो बैठकर जिस किसी समयमें संध्याके मत्र एटनेसे संध्याका वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता।

अपन घरका कमरा यदि उत्तर दिशाकी ओर होगा तो बहुत अच्छा है, क्यों कि घरका उत्तर दिशाका भाग गर्मीमें बहन नहीं तपता। इस कमरेके लिये विशेषकर पूर्व पश्चिमकी ओर प्रशस्त खिडिकियां रहनीं चाहिए, जिससे सूर्योदय सूर्यास्तकी अभिनंद-नीय शोभाका आनंद उपासकको प्राप्त हो सके। यह कमरा अंदर और बाहरसे स्वच्छ, संदर और पवित्र बनाना चाहिए। अंदरके कोने, जमीन, दीवार और छत निर्मल रखनेका यत्न सदा करना चाहिए। बाहरस भी किसी प्रकारका मिलनता युक्त वायु आदि न आने पावे। अर्थात् मल-मूत्र विसर्जन करनेके स्थान तथा दूसरे दुर्गंधके स्थान पास न हों। इस प्रकारका कमरा केवल संध्याहीके लिये रखना चाहिए। अर्थात इस कमरेके अंदर ऐसे ही पढार्थ रखे जांव कि जिनका उपयोग परमेश्वरके भजनपुजन हीके काममें होता है। इस कमरेकी वीवारोंकी सजावटके लिय वेदमंत्रोंके उत्तम वाक्य, तथा साधुसत्पुरुषोंके उपदेशवाक्य संदर अक्षरोंम लिख कर लगाने चाहिए। जिस किसी दिशामे हृष्टि जावे उस स्थानमें उपदेशके ही वाक्य नजर आना चाहिए। इस कमरेके लिये चित्रोंकी सजावटकी मी बडी आवश्यकता है।

ं चित्रोका महत्व उपदेशके कामके लिये बहुत है; क्यों कि पढे लिखे आदमीही मंथ पढ सकते हैं, परंतु चित्रोंको तो अनपढ मनुष्यमी समझ सकते हैं।

पूर्व दिशाकी दीवार पर ऐसं चित्र रखने चाहिए कि जिनमें सर्वका उदय छोटे उत्साही बालकोंकी कीडा, प्रफुछित बक्ष आदिके चित्र हों, अर्थात जो उत्साह, जागृति और उदयकी सचना कर सकते हैं। यह इस लिये कि पूर्वदिशा जागृतिकी दिशा समझी जाती है। दक्षिण दिशा की दीवार पर शरवीर क्षत्रिय आदिके चित्र हों, जो अपने दाक्षिण्यमय व्यवहारसे मृत्युकी पर्वाह न करते हुए जनताकी उन्नतिके लिये अपने आपका समर्पण कर रहे हैं. मृत्युका चित्र इसी ओर रखना चाहिए, जिसमें प्राणिमात्रके मृत्युका स्पष्ट निदर्शन किया गया हो। अपने पीछे मृत्यु लगा है इस बातका स्मरण होवे, तथा परोपकारके कर्म करते हुए मरना चाहिए यह भाव मनमें स्थापन हो सके; ऐसे चित्र यहां लगाना उचित है। पश्चिम दिशाकी ओर ऐसे चित्र लगाने चाहिए कि, जिनमें शांत स-मद्र, पानीके रम्य नहर, नदी, तालाव आदिके दृश्य हों, धनधान्य, फलफलकी समृद्धि आदि दिखाई हो। उत्तर दिशाकी दीवार पर ऐसे चित्र लगाने चाहिए कि जिनमें प्रयत्नसे उन्नति प्राप्त करनेका भाव स्पष्ट होता है, अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करनेके लियं सत्प्रक्ष जो जो प्रयत्न करते हैं, उनकी सूचना इन चित्रोंसे मिल सके 🗈 साधसत्परुष, जो आत्मिक उन्नतिम निमन्न रहते हैं, उनके चित्र यहाँ रखें जावें। पाठक यहां ध्यान देंगे कि दक्षिण दिशामें क्षेत्र तेज और मृत्यु दर्शाया गया है और उत्तर दिशामें ब्राह्मतेज और आत्मिक आनंद दर्शाया है। पूर्व दिशामें जागृति और पुरुषार्थ करनेका उत्साह बताया है, तथा पश्चिम दिशामें निवृत्ति और आरामका प्रदर्शन किया है। अलंकारकी दृष्टिसे ये दिशायें इन बातोंकी सूचनाएं देती हैं, इस बातका ज्ञान विचारसे पाठक जान सकते हैं। यदि छतपर चित्र लगाने हों तो ऐसे चित्र होने चाहिए

उद्घार हो रहा है। ऐसे उत्तम दृश्य साधारण घरोंमें छुतपर नहीं रखे जा सकते। जो बड़े बड़े धनिकोंके प्रासाद होते हैं उनमें ही इस प्रकारके चित्र छुतपर होना संभव है। दीवारोंपर इन चित्रोंके आतिरिक्त उत्तम उत्तम संस्मरणीय वाक्य, बोधदायक मंत्र अथवा उपवेशपरके शब्द छिखना चाहिए। तात्पर्य यह कि कमरेके अंदर आत्मिक उन्नतिका वायु-मंडल बनानेका यत्न करना चाहिए। और ऐसे कोई पदार्थ नहीं रखना चाहिए कि जो इस वायुमंडलको द्वित कर सके।

इस देवघरके अंदर पुस्तक, बर्तन, तथा अन्य सामान उतनाही रखना चाहिए, कि जिसका उपयोग उपासनाहिके काममें हो सकता है। सान करके घोथे हुए स्वच्छ कपडे पहन कर ही इस कमरेंके अंदर प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश करनेंके समय यह विचार मनमें हढ रखना चाहिए कि, "मैं पवित्र स्थानपर जा रहा हूं, मेरे पास कोई अपवित्र विचार नहीं रहेगा, अब मेरे आत्माका परमात्माके साथ योग होगा।" इस प्रकारकी मनमें भावना रखकर ही कमरेंके अंदर प्रवेश करना चाहिए। मनकी मावनाका परिणाम बहुत विलक्षण होता है। कमरेंके अंदर जाते ही द्वार बंद करके अपनी उपासना प्रारंभ करनी चाहिए, और इससमय कोई अन्य विरुद्ध विचार मनमें घारण करना उचित नहीं है। क्योंकि विषम विचार सब आनंदका घात करता है।

उक्त प्रकारका स्थान संध्या करनेके लिये न मिलनेकी अव-स्थामें कोई स्थान प्राप्त होगा, उसीमें बैठकर संध्या करना योग्य है। अपने नियत समयका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तथा मेरा विश्वास है कि हरएक अवस्थाका मनुष्य यदि प्रयत्न करेगा, तो अपने योग्य एकान्तका स्थान संध्याके लिये अपने घरमें बना संकता है। परंतु प्रयत्न निश्चयसे करना चाहिए। शहरोंके तंग मकानोंमे रहनेवाले गरीब मनुष्योंके लिये बडी मुक्किल हा सकती है। परंतु प्रामोंमें रहनेवाले सुगमतासे अपने स्थान बना सकते हैं। शहरानिवासियोंके लिये सार्वजनिक ' संध्या मंदिर ' बनने चाहिए, जहां लोक जाकर संध्या कर सकें।

#### (५) संध्याका समय और स्थान ।

संध्याका समय और स्थान निश्चित होना उचित है। अपने भारत देशमें पातःकाल बाह्ममुहूर्तका समय सबसे अच्छा है, सा- यंकालका सूर्यास्तका समयभी उत्तम है। आजकल सायंकालमें भ्रमण आदिके लिये लोक जाते हैं, इसलिये सायंकालका सूर्या- स्तका समय बहुत करके लुप्त हो गया है,। परंतु उक्त दो समय यदि अतिकांत न होंगे तो बडा अच्छा है।

बाह्मसुद्धर्तका समय इतना अच्छा है कि इस समय यमनियम आदि स्वयंसिद्ध होते हैं। इस समयमें हिंसा कोई नहीं करता, दूसरे मनुष्यक साथ संबंध न होनेके कारण असत्य बोलनेका अवसर नहीं होता है, चोरमी अपनी चोरीसे निवृत्त होते हैं, इस अकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि सब यमनियम स्वयंसिद्ध रहनेके कारण सब वायुमंडल अञ्चद्ध विचारोंसे अदु-षित रहता है। इसलिये यह समय सबसे उत्तम समझा गया है।

यदि किसी मनुष्यको कोई अन्य समय अनुकूल प्रतीत होता हो, तो वह अपनी अनुकूलताके अनुसार अपना समय और स्थान निश्चित करे और उसी समयमें तथा उसी स्थानमें बैठकर संध्या करे। आज सवेरे, कल होपहरको, परसं किसी अन्य समयमें, इस प्रकार समय और स्थानका परिवर्तन करनेसे मनकी वृत्ति चंचल होती है। स्थान और समयका नियम चित्तवृत्तिकी स्थिरता. करनेमें निःसंदेह सहायता देता है। सर्वत्र अनियमसेही चंचलता बढ़ती है।

यहां पाठकोंको एक बातकी सूचना देना आवश्यक है कि, नियमोंके पालन करनेके अभ्याससेही मनुष्योंकी उन्नति हो सकती है अन्यथा नहीं। तमाखू, मद्य आदि इर्व्यसन करनेवाले मनुष्य अपने नियत समय परही अपने दुर्व्यसनके पदार्थोंको चाहते हैं। नियत समय पर अफीम न मिलनेसे अफीमबाज दुर्व्यसनी मनुष्य कैसे पागल हो जाते हैं, यह सबको विदित है। इससे ज्ञात हो सकता है कि समयके नियमका प्रभाव मन पर कितना है। दुर्ज्य-सनोंके विषयमें दुराचारी मनुष्योंके मनकी जो अवस्था होती है वही अवस्था सदाचारी मनुष्योंकी सत्कृत्योंके विषयमें होती है क्यों कि दोनोंके मनोंके धर्म समान ही होते हैं।

ठीक समय पर संध्या करनेके, निष्ठा और श्रद्धायुक्त, अभ्या-ससे उपासनामें मन इतना जम जाता है; किसी कारण किसी दिन समयका अतिक्रमण होने लगा, तो मन अस्वस्थ होता है। संध्याके समयका अतिक्रमण होनेसे अकुत्रिम अस्वस्थता मनमें उत्पन्न होनी चाहिए। मानसिक उन्नतिकी यह एक सीढी है। इसिल्ये इरएक मनुष्यको जहांतक हो सके वहांतक संध्याके समय और स्थानका नियम करना योग्य है। जो मनुष्य सदा भ्रमण करते रहते हैं, उनके लिये स्थानका नियम करना अशक्य है, परंतु वे समयके नियमका पालन कर सकते हैं। यदि पसंगवशात समयका नियम दूटने लगेगा, तो एक दो मिनिटतक ठीक समय पर आंख बंद करके 'गुरुमंत्र' का जप करनेसे समयके नियमका पालन होनेमें बडी सह।यता होती है। ऐसी अवस्थामें समय प्राप्त होनेपर पूर्ण संध्या की जा सकती है। रेलमें अथवा समामें बैठनेके समय इस युक्तिसे निर्वाह हो सकता है।

# (६) संध्यामें आसनका शयोग।

अष्टांग योगमें 'आसन 'तीसरा अंग है। आसनोंसे दारीरकी नसनाडियोंकी शुद्धि और सब दारीरमें रुधिरका उत्तम संचार होनेसे दारीरका उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसिछिये संध्या करनेसे पूर्ण विविध प्रकारके आसन अवस्य करना चाहिए। आस-नोंके हो प्रकार हैं। (१) एक नीरीमता देनेवाले आसन और (२) बूसरे ध्यान धारणाके साधक आसन। नीरोगता देनेवाले आसन अनेक हैं। ध्यानधारणाके साधक आसन दो चार ही हैं। 'आसन' विषयपर स्वाध्यायमंडलद्वारा सचित्र पुस्तक तैयार हो गयी है। उसमें इस विषयका विस्तारपूर्वक विचार किया है, इसलिये यहां इसपर विस्तार पूर्वक लिखना उचित नहीं है।

केवल ध्यानके लिये आरामके साथ निश्चित बैठनेकी आवश्य-कता है। बैठनेके लिये जमीनपर चौकी आदि रखकर, उस पर चटाई, किंवा दर्भका आसन, उसपर ऊनी आसन, और उसपर सफेद निर्मल स्ती चादर रखना चाहिए। जिससे आसन नरम और बैठनेके लिये आनंददायक होता है। केवल ऊनी कपड़ा खुईरा होनेसे स्ती चादरके विना ठीक नहीं होता। आसन नरम और बैठनेके लिये हितकारक होना चाहिए।

इसपर विशेष रीतिसे बैठना योगसाधनमं 'आसन ' नामसे प्रसिद्ध है। सिद्धासन, पद्मासन आदि आसन प्रसिद्ध हैं कि जो ध्यानधारणाके लिये ही हैं। ध्यानधारणाकं समय हाथ घुटनोंपर रखना अथवा बीचमें एक दूसरेपर जोडकर रखना वैयक्तिक रुचीपर निर्भर है। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि, पीठ, गईन और मस्तक समरेखामे होना चाहिए। अर्थात् यदि दीवारके साथ बैठा जाए तो पीठ, और सिर पीछेसे दीवारका लगन। चाहिए और गला सीधा रहना चाहिए। इसका तात्पर्य इतनाही है कि, पीठके सूल पिंडलीकी हिंडुगेंकी माला, रीड की हिंडुगां, समरेखामें रहनी चाहिए।

पीठ टेढी रखकर योगका साधन नहीं हो सकता। इसलिये योगी सदा सर्वदा अपनी पीठकी हिंडुयोंको सीधा ही रखते हैं। बैठने, चलने, सोने, आदी समय रीढकी हिंडुयोंको समसूत्रमें रखते हैं। जो मस्तकके मगजमें शक्ति रहती है वह ही रीढकी हिंडुयोंम फैली है। इसलिये पीठकी रीढमें टेढे पन होनेसे न केवल विविध बीमारियां ही होतीं हैं परंतु बुद्धिकी धारणाशाकिका भी उहास होता है। इसिलिये 'समं काय-शिरोमीवं।' (गीता ) शरीर सिर और गर्दन समरेखामें रखकर योगसाधन करना चाहिये, ऐसा मगवद्गीतामें स्पष्ट कहाहै। इस प्रकार सीधी पीठसे बैठनेके अभ्याससे आरोग्य प्राप्त होता है तथा बु। द्धि की भी वृद्धि होती है। इसप्रकार बैठकर ध्यानधारणा करना उचित है। कई लोक पीठको गोल करके संध्या करने बैठते हैं जिससे उनके स्वास्थ्यका तथा बुद्धिका वडा नुकसान होता है। इसिलिये पीठको समसूत्रमें रखकर संध्या करना उचित है। अन्य आसनोंका विचार स्वतंत्र पुस्तकमें देखिए।

#### (७) प्राणायामका महत्त्व।

संध्यामें प्राणायामका महत्त्व बडा भारी है। प्राणायाम, उत्तम प्रकारके आसनोंके साथ, सिद्ध होनेसे, मृत्युको दूर किया जा सकता है अर्थात् प्राणायामसे आरोग्य प्राप्त होकर दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है।

प्राणायामसे फेफडोमें शुद्ध हवा पहुंचती है वहां रक्तके साथ, उसका संबंध होकर, रक्त शुद्ध होता है, और रक्त शुद्ध होनेसे सब प्रकारकी नीरोगता प्राप्त हो सकती है।

प्राणका मनके साथ निकट संबंध है। प्राणकी चंचलताके साथ मन चंचल होता है, और प्राणकी स्थिरतासे मन स्थिर होता है। इस कारण मनकी एकामताके लिये प्राणके स्वास्थ्यकी बढ़ीमारी आवश्यकता है। यही प्राणायामका महत्त्व है। अर्थात प्राणायाम न केवल शारीरिक आरोग्य अर्पण करता है प्रत्युत मानसिक उन्नतिका भी मार्ग खोल हेता है।

प्राणायाम करनेके समय मनकी भावना ऐसी करनी चाहिए कि "मैं प्राण अंदर लेनेके समय विश्वत्यापक प्राण शक्तिको अंदर लेता हूं। यह विश्वत्यापक प्राणशक्ति मेरे अंदर आकर सब प्रका-रका स्वास्थ्य, आरोग्य, आयु और आनंद दे सकती है। यह पर- मात्माकी दिध्यशक्ति है, और इससे सब प्रकारकी उद्घिति हो सकती है। "प्राणायाम करने तक इस प्रकारकी मानसिक मावना विश्वासपूर्वक धारण करना उचित है। अविश्वासी मनुष्यको उद्घितिकी आशा करना द्यर्थ है। संशयका धारण करनेवाला नाशको प्राप्त होता है। धर्मकी शक्ति श्रद्धामय अंतःकरणके अंदर ही बढती है। इसलिय संध्याके समय श्रद्धा अवश्य अपनेपास करनी चाहिए।

पाणायामका विस्तार पूर्वक सचित्र पुस्तक तैयार हो रहा है। पाठक उसमें पाणायामकी विशेषताको देख सकते हैं।

#### (८) संध्याकी अन्य विधियां।

आचमन, इंद्रियस्पर्श, मार्जन, अधमर्षण, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, ग्रुक्मंत्रजप, नमन इतनी विधियां संध्यामें आसन प्राणा-यामोंके अतिरिक्त हैं। हरएक विधिका तात्पर्य मनकी शुद्धिः मनमें उत्तम श्रेष्ठ विचारोंकी स्थापना, मनकी स्वाधीनता और एकाग्रता मनकी शांति, चित्तकी प्रसन्नता, बुद्धिके विकासका साधन करके आत्मोन्नति प्राप्त करनेमें है।

आचमनसे कंठकी छुद्धि होती है; इंद्रियस्पर्श करनेसे प्रत्येक इंद्रिय और अवयवके विषयमें अपना कर्तन्य पालन करनेकी जागुतिकी सूचना मिलती है; मार्जनसे अंतर्वाद्य छुद्धताके विचारकी जागुति होकर दोषोंको दूर करनेकी शाक्ति प्राप्त होती है; अधमर्षणसे अपने किये हुए दोषोंको स्वीकार करनेका धेर्य पात होकर स्वकीय दोषोंका दंड आनंदके साथ मोगनेकी मनकी तैयारी हानेके कारण सदैव चिक्तकी प्रसन्नता रहती है; मनसा परिक्रमणसे सर्व सृष्टिका मानसिक विचार-शक्तिसे अवलोकन होनेके कारण सर्व सृष्टिमें परमेश्वरीय न्यायप्रवर्तक शिक्ता अनुभव प्राप्त होता है; और सत्युक्षोंका सम्मान करने तथा दुर्जनोंका तिरस्कार करनेकी न्यायप्रियता मनके अंदर विकसित होती है, उपस्थानमें उसी परमेश्वरक्षेपास पहुंचनेकी साधनरूप उपासनाका कार्य है; गुरुमंत्र-

जपमें उस दिव्य परमात्माकी दोष-विनाशक और सर्व प्रेरक शिक्ता ध्यान है, जिस जपसे परमेश्वरीय शिक्ता निविध्यास होनेसे जीवात्मामें परमेश्वरीय श्रेष्ठ ग्रुणोंकी स्थापना होती है। अंतमें नमन द्वारा सब संध्योपासनाकी समाप्ति होती है। इस प्रकार संध्याका तात्पर्य है। इस प्रत्येक विधिका विस्तृत स्पष्टीकरण आगे आनेवाला है, जिसको देखनेसे पाठक जान सकेंगे कि इस प्रत्येक विधियों के मनुष्यांकी उन्नति किस प्रकार हो सकती है।

#### (९) विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही संध्या करनी चाहिये या नहिं?

विशेष दिशाकी ओर मुख करनेसे कोई लाभ हो सकता है या नहीं? यह प्रश्न बढ़ा बिकट है। शीघ्रतासे इसका उत्तर देनेका साहस में नहीं कर सकता। कुतुबनुमा जो कि लोइ चुंबककी सुई होती है, सदा उत्तर दक्षिण दिशाकी ओर ही रहती है। लोइ चुंबककी सुई जड़पदार्थ है, मनुष्यके समान उसमें दृश्य आत्मशक्ति और मनन शिक्त नहीं है। इस प्रकारके जड़ पदार्थको सदा नियममें रखनेवाली एक शिक्त उत्तर दक्षिण दिशामें सदा संचार करती रहती है, जिस के कारण चुंबककी सुई सदा दक्षिण उत्तर दिशामें ही रहती है। यदि जड़ पदार्थोंको इस प्रकार स्वाधीन रखनेवाली शक्ति उत्तर दक्षिण दिशाओं विद्यमान है, तो संभव है कि इस शक्तिका मनुष्यपर मी कुछ न कुछ परिणाम होता हो, दथों कि मनुष्यका मन विजुलीसे बना है, और उत्तर दक्षिण भ्रमण करनेवाली उक्त शिक्त बिजुली ही है जो उक्त चुंबक सुईको दक्षिणोत्तर रखती है।

सुक्ष्म शक्तियां इस जगतमें बहुत हैं। जिनका परिज्ञान मुझे नहीं है। इस समयतक विद्युत आदि अनेक सुक्ष्म शक्तियोंका ज्ञान वैज्ञानिकोंको हुआ है, परंतु उनका मनुष्यके ऊपर क्या परि-णाम होता है, इस विषयका ज्ञान इस समयतक पूर्णतया किसीको नहीं है। जिस प्रकार उत्तर दक्षिण दिशामें विद्युत्का प्रवाह खलता रहता है, उस प्रकार अन्य दिशाओं से किसी अन्यशक्तिका वेग चलता है वा नहीं उसका ज्ञान अमीतक किसीको नहीं है। कई कहते हैं, कि पृथ्वीके पूर्व पश्चिम दैनिक भ्रमणके कारण इन दिशाओं में भी कुछ विशेष शक्तियों का उत्कर्ष अपकर्ष होना संमव है। परंतु यह सब तर्क ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान इस विषयमें अभी-तक किसीको प्राप्त नहीं हुआ। इस लिये विशेष दिशाकी ओर सुख करनेका कोई विशेष परिणाम मनुष्य पर होता है वा नाहीं, यह निश्चय नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें विशेष खोज होनेकी आवश्यकता है।

शास्त्रमंथों में उत्तर और पूर्विदशाकी ओर ही मुख करनेकी आज्ञा है। दक्षिण दिशाकी ओर मुख करनेकी आज्ञा किसी धर्म पुस्तकमं नहीं है। साथं संध्याके अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक कार्य पश्चिमिदशाकी ओर मुख करके करनेकी आज्ञा किसी धर्म पुस्तकमं नहीं है। मेरे विचारसे इसका कोई विशेष हेतु होगा, परंतु उसको में नहीं जानता।

कई कहते हैं कि पूर्विदिशाकी ओर मुख करनेसे अपनी छाया पीठकी ओर पीछे पड़ती है, इसलिये सूर्यकी ओर देखकर संध्या करनेका विधान है। संवेरे पूर्विदशाकी ओर और शामको पश्चिमिदशाकी ओर मुख इसीलिये किया जाता है। कई बड़े विद्वान अपने त्याख्यानों तथा लेखोंमें यह हेतु बताते हैं। परंतु यह कोई विशेष हेतु नहीं हो सकता। वास्तवमें देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि सूर्यके द्वारा जो पाण-शक्ति सब जगतमें फैलाई जा रही है, उस प्राणशक्तिको मानसिक इच्छा शक्तिके द्वारा अपने अंदर लेनेकी सुगमता होनेके लिये ही सूर्यकी ओर मुख किया जाता है, न कि अपनी छायाको पीछे रखनेके लिये। मेरे विचारसे पूर्व पश्चिम दिशाकी ओर प्रातःसायं संध्याके समय मुख करनेका यही हेतु है। कहा- चित् और भी कोई प्रबल हेतु हो। खोज करनेसे ज्ञात होना संभव है।

पूर्व पश्चिम दिशाकी ओर मुख करनेकी असंमावना होनेके समय दोनों कालमें उत्तर दिशाकी ओर मुख करनेकी विधि है। इसका हेतु अवतक मेरे ध्यानमें नहीं आया है। मौतिक दृष्टिसे दक्षिण दिशाकी ओर शिक्ति क्षीणता और उत्तर दिशाकी ओर शिक्ति अधिकता प्रतीत होती है। दक्षिण देशमें लोक कमजोर हैं और उत्तर दिशामें बलवान हैं। मनुष्योंके चालचलन, खानपान, ओर सबलता निर्वलता आदिका संबंध उत्तर और दक्षिणदिशाके साथ कुछ विशेष प्रकारसे हैं ऐसा प्रतीत होता है। सर्व साधारण अशक्तता दक्षिण दिशामें प्रतीत होती है। कश्मीरके लोक सबल और गोरे तथा मद्मासके लोक निर्वल और काले हैं इसी प्रकार अन्य भेवभी बहुत हैं।

कोई कारण हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि, उत्तर दिशाकी ओर उत्तमताका प्रमाण अधिक है और दक्षिण दिशाकी ओर वैसा नहीं है। जो इसमें अज्ञात कारण होगा उसी कारणसे उत्तर दिशाकी ओर मुख करनेकी आज्ञा शास्त्रोंमें दी होगी।

संभव है कि कोई विशेष कारणभी हो। यदि कोई विद्वान कोई अन्य कारण प्रदर्शित कर सकते हैं तो अवश्य प्रकाशित करें। वेदमें दिशा विषयक कई मंत्र संदिग्ध हैं, उनका स्पष्टीकरण इन बातोंके परिज्ञानसे कदाचित होना संभव है कि विचार्रिश विद्वान इस विषयकी स्रोज करेंगे

(१०) स्वभाषामें संध्या वहीं न करि,जावे

परमेश्वरकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हिरएक भाषामें की जा सकती है। यह कोई नहीं कह सकता, कि देविक सेर्क भाषाके इाब्डोंसे तथा मंत्रोंसे की हुई स्तुति प्रार्थना है। परमेश्वर जान सकता है, अन्य माषाके द्वारा की हुई नहीं जान सकता। परमेन्यर सर्वव्यापक और सर्वज्ञ होनेसे तथा जीवात्माके साथ उसका साक्षात् संबंध होनेसे शब्दोच्चारके पूर्वही मनोगत भावोंको वह जान सकता है। इससे स्पष्ट है कि उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना हरएक मनुष्य अपनी अपनी जन्मभाषामें कर सकता है। यदि वास्तवमें एसी बात है, तो वेदमंत्रोंका उच्चारण संध्यामें करनेकी क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्न यहां उत्पन्न हो सकता है।

साधारण लोक जो माषा बोलते हैं, उसी भाषामें साधु संत अपने काव्य करते हैं। तथापि साधारण लोकोंके मुखद्वारा उचा-रित वाक्यों की अपेक्षा, साधुसंतोंके वाक्योंको सहस्रों वर्षोतक लोक विशेष आदरकी दृष्टिसे स्मरण करते रहते है। यहां सोचना चाहिए कि साधुसंतोंकी वाणीसे निकले हुए वाक्योंमें जो पवित्रता और प्रामाण्य सहस्रों वर्षोतक हजारों पुरुष मानते रहते हैं, यह क्यो है कीनसी विशेषता उन आप्त पुरुषोंके वाक्योंमें रहती हैं?

साधुसंतो और महात्माओं के वाक्यों में कुछ न कुछ विशेषता है इसमें संदेह नहीं। यदि न होती तो साधारण जनों के वाक्यों के समान उनको भी कोई न मानता। साधुसंतों के अंदर जो दिव्य हिष्ट होती है वह साधारण जनों में नहीं होती। इस प्रकार दृष्टि में पर रहने से वाक्य के अर्थकी गंभीरता में भी विशेष भेद होता है और इसी कारण आप्त पुरुषों के वाक्यों का अथवा साधुसंतों के वाक्यों का सर्वत्र विशेष प्रामाण्य समझा जाता है।

अनुभवकी दृष्टिसेभी संतों के वाक्यों के शब्द बहुत तुले हुए प्रतीत होते हैं। मेरा यह कथन नहीं है, कि हरएक संतका हरएक वाक्य चिरस्मरणीय है। परंतु साधारण रीतिसे देखनेसे पता लग जाता है, कि संतों के वाक्यों में कुछ न कुछ असाधारणता रहती है। यहि हम साधारण लोकोकी भाषामें और संतों के वाक्यों में मेद जान सकेंगे, तो हमें अपनी भाषामें की हुई स्तुतिप्रार्थना और विव्य मंत्रों द्वारा की हुई स्तुतिप्रार्थना और

ऋषियोंके अंतःकरणोंमें परमेश्वरके स्फुरणसे जो मंत्र आविष्कृत हुए हैं, उनका अर्थगांभीर्य हमारी की हुई स्तुतिप्रार्थन।के वाक्योंमें नहीं आसकता, यह विल्रकुल स्पष्ट है।

इसके अतिरिक्त वैदिकमंत्रोंके राब्दोंकी कुछ विशेषता असाधा-रण ही है। 'आपः' राब्द 'जल' वाचक होता हुआ 'क्यापक परमा-त्म-शक्ति' का बोधक है इस प्रकारके शब्द प्रयोग जैसे वेदमें हैं, हमारी देशीभाषामें नहीं हैं।

'आपः' यह एकही राब्द जलका बोध करता हुआ उपासकको परमा-त्मातक पहुंचा सकता है। यह बात देशीभाषामें नहीं हो सकती। इसालिये अर्थज्ञानपूर्वक वेदमंत्रों द्वारा की हुई संध्या निःसं-देह विशेष लाभ दे सकती है। वह लाभ केवल मंत्रके भाषांतरसे भी नहीं हो सकता।

संध्याके मंत्रोंमें केवल स्तुति प्रार्थनाके अतिरिक्त जो अन्य बातें हैं, उन सबका कार्य देशी और प्रांतीय भाषाके भाषांतरोंसे नहीं हो सकेगा। अथवा हमारी स्वकीय स्तुति प्राथनासे तो कमी नहीं होगा।

श्रेष्ठ विचारोंको मनके सन्धुख रखनेका साधन जैसा वेदमंत्रों द्वारा हो सकता है वैसा किसी अन्य भाषाके वाक्यसे नहीं हो सकता। वेदका एक ही वाक्य जैसा विविध उच्चभावोंका प्रदर्शन कर सकता है, वैसा प्रांतीय भाषाका वाक्य नहीं कर सकता। वेदका 'इंद्र' राष्ट्र 'जीवात्मा, राजा और परमात्माका' बोध कर सकता है, उसका भाषांतर किसी भाषामें यदि किया जावे, तो उसके ये तीन अर्थ वहां प्रकट होना सर्वथा असंभव है। जो इस प्रकारकी अर्थकी गंभीरता वेदमें है उसी कारण वैदिक मंत्रोंका महत्व इस समय तक स्थिर रहा है।

वेदका परिज्ञान होनेके लिये न केवल संस्कृत माषाके ज्ञानकी आवश्यकता है, प्रत्युत वैदिक विचार सरणीको जाननेकी मी षडी आवश्यकता है । जो लोक इस वैदिक विचार सरणीको नहीं जान सकते, उनको वैदिक मंत्रोंकी उच्चताका ज्ञान देना उतना ही कठिन है, जितना कि गान विद्यासे अनिभन्न मनुष्यको बडे गव्ययेके गायनके रसास्वादका परिचय देना कठिन है। अस्तु । इस विचारकी दृष्टीसे पाठक जान सकते हैं कि, संध्याके मंत्रोंसे क्या लाभ होता है। और देशी भाषामें संध्या करनेसे कहां तक लाभ हो सकता है।

#### (११) संध्याके विविध भेद।

आजकल संध्यामें विविध भेद हुए हैं। ऋग्वेदी संध्या, यजुर्वेदी संध्या आदि प्रकारसे प्रत्येक वेदके प्रत्येक शाखाकी अलग अलग संध्या मानी और समझी जाती है। विद्यमान शासाके अनुयायी लांक अपने अपने संप्रदायके अनुसारही संध्या करते हैं। इस कारण संध्या जैसे पवित्र अनुष्ठानमें भी अनंत भेद हो गये हैं!!

वास्तवमें देखा जायगा तो चारों वेदोंको मिलाकरही पूर्ण ज्ञान होता है। पाचीन कालके आर्योमें चारो वेदोंका अध्ययन हुआ करता था। प्रत्येक मनुष्यको चारों वेदोंका अध्ययन आवश्यक है। "(१) पवित्र विचार, (२) पवित्र कर्म, (३) चित्तकी एकाग्रता और (४) बहाज्ञान "ये चार विषय क्रमशः चार वेदोंके हैं। इन चारोंके समुच्चयसेही मनुष्यमात्रकी उन्नति साध्य होती है। इस लिये कित्येक वेदको अलग अलग मानना, इतनाही नहीं, परंतु हरएक शाखाको भिन्नभिन्न समझना, सर्वथा अनुचित है। इस कारण आज कलके सांप्रदायिक संध्याभेद, अवैदिक होनेसे, मानने योग्य नहीं हैं।

आजकलके संध्याभेदमें 'केशवादि नामोंसे आचमन ' किया जाता है। यह संप्रदाय अत्यंत आधुनिक होनेसे निःसंदेह अवैदिक है। सुर्यके लिये अर्घ्य प्रदानकी विधि भी वैसीही अवैदिक है। इसी प्रकार बीसियों आधुनिक स्लोक संध्याके अंदर घुसेड दिये गए हैं जिनका वास्तविक संध्याविधिके साथ कोई संबंध नहीं है। आरण्यक जैस प्रंथोंसे उद्धृत श्लोक भी, जो अ।जकलकी संध्याके अंदर पाये जाते हैं, बडे विलक्षण हैं; देखिए—

> उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वत-मूर्धाने । ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम् । तै. आ. प्र. १०।३६॥ आश्व. गृ. १

"पर्वतके शिखर पर, पहाडकी चोटी पर अथवा उत्तम भूमिमें जनी हुई देवी! अब तू ब्राह्मणोंसे आज्ञा प्राप्त करके जहां सुख हो वहां जाओ!!' गायत्रीको उद्देश करके यह खोक बोला जाता है। परंतु यहां विचार इतना ही करना है कि गुरुमंत्रका 'गायत्री छुंद' है न कि यहां कोई गायत्री देवी विद्यमान है, जो आती है और जाती है। छुंदोंमें गायत्री, हरिणी आदि छुंद हैं। इन छुंदोंसे प्राणियोंका बोध नहीं लेना है। इस प्रकार बीसियों खोक ऐसे हैं कि जिनका संध्यासे कोई संबंध नहीं परंतु आजकलकी सांपदायिक संध्यामें पढ़े जाते हैं। सब खोकोंकी अयुक्तता बतानेके लिये हमारे पास यहां स्थान नहीं हे, और न इस प्रकारके विवादकी यहां आवश्यकता ही है। एक ही बात ध्यानमें रखनेसे सब कार्यभाग हो सकता है, वह बात यह है कि, जो वेदसंहिताके मंत्र हैं, वे ही संध्योपासनामें रखने योग्य हैं, अन्य खोक किसी-प्रयोजनके नहीं हैं, इतनाही नहीं परंतु अन्यसांप्रदायिक खोक आत्मिक उन्नतिके साधक भी नहीं हैं।

जिसप्रकार उक्त गायत्रीके विषयमें उसको 'गाय' समझ कर उसका पहाडपरसे आना और फिर वहां जाना लिखा है, उसी प्रकार अन्य श्लोकोंमें भी है। इस लिये सांप्रदायिक संध्यावालोंको भी उचित है, कि वे अपनी संध्यामेंसे अन्य श्लोकोंको अलग करें और केवल बेदके मंत्रोंसे ही संध्या करते जांय।

# ( १२ ) यह संध्या वैदिक है वा नहीं ?

जो संध्या इस पुस्तकमं दी है यह वैदिक है वा नहीं यह प्रश्न कई विद्वान पूछते हैं। यह संध्या सूत्रोक्त है। इसमें यद्यापि 'वाक् वाक्। भूः पुनातु शिरसि। 'इत्यादि वाक्य वेदमंत्रके नहीं हैं, तथापि 'वाद्य आसन् ' आदि अथर्ववेदके मंत्रसे उद्धृत होनेके कारण उक्त वाक्य वैदिक ही हैं। क्योंकि प्रत्येक वाक्यका संबंध साक्षात् अथर्ववेदके मंत्रोंसे है। इस बातका पूर्ण वर्णन आगे स्पष्टीकरणमें आनेवाला है। इसलिये यहां केवल दिग्दर्शन कराया है। इनके अतिरिक्त शेष सब मंत्र वेदकेही हैं, इसलिये यह सूत्रोक्त संध्या शुद्ध वैदिक संध्या है।

कई कहते हैं कि 'वाक् वाक् । भूः पुनातु शिरिस । 'आदि वाक्य वेदमंत्रमें न होनेके कारण इस संध्याको 'वैदिक संध्या 'कैसे कहा जा सकता है 'इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि 'प्रतीक सूचना ' से वैदिक मंत्र सूचित करनेका ढंग वेदमें है और उसके अनुसार उक्त वाक्य प्रतीकसूचनांके हैं। जैसा—

हिरण्यगर्भ इत्येषः । मा मा हिंसीदित्येषा ।

यजु. अ. ३२।३

वास्तवमें 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे०' इत्यादि वेदमंत्र है। उसकी सुचना 'हिरण्यगर्भ इत्येषः ' इस प्रतीक द्वारा दी है। इस प्रकार यजुर्वेदमें कई मंत्र प्रतीकोंसे सूचित किये हैं। मंत्रका एक अथवा अनेक शब्द उद्धृत करके मूलमंत्रकी सूचना देनेका ढंग वेदमें है। उक्त प्रकारके अनुसार ' वाक् वाक् ' आदि प्रतीक ' वाङ्म आसन् ' इस मंत्रका सूचक है। इसी प्रकार अन्य शब्द अन्यमंन्त्रोंके सूचक हैं। 'भूः' आदि सप्त व्याहृति तथा ' खं ब्रह्म ' आदि शब्द वेदके विविध मंत्रोंके सूचक हैं। देखिए—

(१) भूर्भुवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः ॥ यजु. ३।३७;०।२९;८।५३;

- (२) भूर्भ्रवः स्वः । लाजीञ्छाचीन्यव्ये गन्य एतद्भ मत्त देवा एतद्भमद्धि प्रजापते ॥ यजुः २३।८;
- (२) भूर्भ्रुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ यजुः ॥ २६।२ इत्यादि मंत्र 'भूर्भ्रवः स्वः' के प्रतीकसे सूचित होते हैं।
- (१) सत्ता ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है। उत्तम संतानोंसे प्रजावाले, उत्तम झूरतासे घूर और उत्तम पृष्टिसे पृष्ट बन जांयगे। (१) सत् चित् आनंद प्राप्त करना है। इस लिये हे विद्वानों और प्रजापालको। (लाजीन) अना हुआ धान्य (शाचीन) तथा लिलका उतारा हुआ धान्य (यथ्ये) जो आदि तथा (गन्ये) गोरस, दूध, दही, मक्खन, घी आदि (एतद् असं) यही अस (अस) खाइए। यहा भोजन कीजिए ३) सत्व, सुविचार और आनंद प्राप्त करना है। इस लिये उस श्रेष्ठ परमेश्वरके इःखिवनाशक तेजका हम सब ध्यान करते हैं; जो हम सबके बुद्धियोंको प्रेरणा करता है।
- ' भूः पुनात शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कण्ठे।' इन वाक्योंमें आये हुए ' भूर्भुवः स्वः ' ये प्रतीक उक्त मंत्रोंके सूचक हैं। इन प्रतीक सूचित मंत्रोंसे निम्न बातोंका उपवेश मिलता है। (१) सुप्रजा निर्माण करना चाहिए, (२) वीरोंके साथ रहना चाहिए, (१) हृष्टपुष्टोंके साथ चलना चाहिए, (१) भुना और पकाया हुआ धान्य तथा गोरस भक्षण करके हृष्टपुष्ट और नीरोम होना चाहिए, (५) परमात्माकी उपासना करना चाहिए। इसीसे अस्तित्व, ज्ञान और आनंद प्राप्त होकर शुद्धि होती है।

'भूः सिरकी पवित्रता करे' इस वाक्यसे प्रश्न उत्पन्न होता है कि, किस प्रकार पवित्रता करे? इस प्रश्नका उत्तर इन मंत्रों द्वारा मिछता है। पवित्रताकी प्राप्तिके छिये (१) उत्तम संगति (२) उत्तम मोजन और (३) उत्तम भाक्ते चाहिए। इनसे पवित्रता प्राप्त होती है। तथा 'महः' से सचित मंत्र वेखिए — इप्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः। रातिं वायस्य सुभगां महीषं ददासि सानसिं रियं॥ यज्ञ. १२।११०

"(अध्वरस्य) हिंसा रहित सत्कर्मका (इष्कर्तारं) प्रचारक (प्रचेतसं) उत्तम ज्ञानी, (राधसः महः) सिद्धिदायक महत्वका (क्ष्यन्त) निवास करानेवाला, (वामस्य) इष्टका (सुभगां रातिं) विजय देनेवाले (महीं इषं) बढी प्रबल इच्छा और (सानसिं रियं) उत्तम दान देनेवाला संपत्तिका, (दधासि) धारण करता है " इस मंत्रमें 'महः' का स्वरूप और उसके सहचारी गुणांका वर्णन है। (१) निर्दोष कर्म, (१) उत्तम ज्ञान, (३) सिद्धिका महत्व, (४) उत्तम दानृत्व, (५) प्रबल इच्छा, (६) विजय युक्त धन ये छः महत्वके साथी हैं।

'महः पुनात हृदये ' अर्थात महत्व हृदयकी पविञ्ञता करे। इस वाक्यसे सूचित किया है कि निर्वोष कर्मसे, उत्तम ज्ञानसे, सिद्धिके महत्वसे, दानसे, प्रबल इच्छाशाक्तिसे तथा विजयी धनसे मेरा हृदय पविञ्ञ होवे। हृदयकी पविज्ञता करनेके ये साधन हैं। 'जनः' के विषयमें देखिए—

- (१) मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो वि महसः। स सुगोपातमो जनः॥ यजु. ८।३१
- (२) इन्द्रवायु सुसंदशा सुहवेह हवामहे। यथा नः सव इज्जनोऽनमीवः संगमे सुमना असत्।। यजु. १२।८६
- "(१) (यस्य क्षयं) जिसके आश्रयसे (दिवः वि महसः) दिव्य महत्वको बढानेवाले (मरुतः) प्रःण (पाथाः) सुरक्षित रखते हैं (स जनः) वहीं जनन शक्तिवाला मनुष्य (सु-गो-पा-तमः) अत्यंत उत्तम रीतीस अपनी इंदियंका संरक्षण करनेवाला होता

है।" अर्थात् जो प्राणायामका साधन करता है और अपनी इंदि-योंका उत्तम रीतिसे संरक्षण करता है, वह ही उत्तम प्रजा उत्पन्न कर सकता है (२) पूजनीय और प्राप्तव्य इंद्र अर्थात् आत्मा और वायु अर्थात् प्राण का हम सब स्वीकार करते हैं, जिससे (सर्वः जनः) सब प्रजा उत्पन्न करने-वाले लोक निश्चयसे (अनमीवः) नीरोग (सुमनाः) उत्तम मन-वाले और (नः संगवे) हम सबकी संगतिमें रहनेवाले (असत्) हो जावें। अर्थात् आत्माकी उपासना और प्राणायामसे सब लोक नीरोग, उत्तम विचारी और एक मतसे रहनेवाले होकर सुप्रजा निर्माण कर सकते हैं।

इस मंत्रमें "सु-गो-पा-तमो जनः "ये शब्द मनन करने योग्य हैं। (सु) उत्तम रीतिसे (गो) इंद्रियोंका (पा) संरक्षण करने-वाला (जनः) सुप्रजा उत्पन्न करनेवाला मनुष्य। यह शब्द इंद्रिय संयम और मनोनियह आदिका उपदेश कर रहा है। पाठक इस मंत्रका अधिक विचार करें। 'जनः पुनातु नाम्यां' जननशक्ति नाभिस्थानकी पावित्रता करे। इस मंत्रका अर्थ इन मंत्रोंकी संगतिसे खुलता है। (१) प्राणायाम, (२) इंद्रियनियह (३) और आत्मपरीक्षणसे जनन शक्तिकी तथा जनन स्थानकी शुद्धि होती है। अब 'तपः' का विचार कीजिए।—

तपसः तनूरसि।। यज्ञ. ४।२६

'यह शरीर तप करनेके लिये हैं।' सत्कर्म करनेके समय होने वाले कष्टोंको आनंदसे सहन करनेका नाम तप है। तथा—

अर्चिरिस शोचिरासि तपोऽसि ॥ यजु. ३७।११ 'तू तेज, प्रकाश और तप है।' अर्थात् तपके साथ तेजस्विता और स्वयं प्रकाश रहता है तथा—

> त्वं रायं पुरुवीराम्र नस्कृषि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः । ऋ १०।१६७।१

'तू ( पुस्वीरां ) सर्व शौर्ययुक्त धन ( नः ) हम सबको दे तथा तू तप तपकर ( स्वः अजयः ) आनंदका विजय कर । ' धनके साथ सब प्रकारका शौर्य प्राप्त करना चाहिए। तथा तपसे सबकी प्रतिष्ठा है जैसी शरीरकी प्रतिष्ठा पांचोंके कारण होती है। प्रतिष्ठाका यहां धारणासे तात्पर्य है।

'सत्यं' और 'खं ब्रह्म' के विषयमें यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इनका महत्व सब जानते हैं। अस्तु। इस प्रकार प्रतीकोंसे सूचित मंत्रोंका विचार करके बोध लेना चाहिए। प्रत्येक व्याहृति पूर्वोक्त मंत्रोंमें विशेष हेतुसे रखी है और उस प्रत्येकका संबंध वेदके कई मंत्रोंके साथ है। इसका दिग्दर्शन यहां कराया है। सब मंत्रोकी संगति लगाकर सब व्याहृतियोका विचार करनेसे बहुत उपदेश प्राप्त हो सकता है। आशा है इस प्रकार पाठक विचार करेंगे।

इससे स्पष्ट है कि इस संध्यामें आये सब व्याहित आदिके शब्द विशेष हेतुसे रखे हैं और एक एक शब्दके पिछे कई मंत्र खडे हैं। इस प्रकार व्याहितयोंका विलक्षण संबंध है। जिसको देखनेस बडा आनंद प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य कि जो संध्याके वाक्य वेदके नहीं हैं वे इस प्रकारसे वहां रखे हैं कि उनसे कई वैदिक मंत्रोंकी सूचना मिल सकती है। इस लिये यह सब संध्या वैदिक है इसमें कोई संदेह नहीं है।

#### ( १३ ) संध्या करनेवाले उपासकके मनकी तैयारी।

संध्या करनेवाले उपासकको उचित है कि वह अपने मनमें निम्न मकार भावना करे और किसी प्रकारके संदेहकी वृत्ति न रखे।

- (१) मैं आत्मा हूं और मैं शरीरसे भिन्न हूं। मैं शरीर, इंदिय, मन आदिका स्वामी हू तथा मन आदि सब इंदियों और अवय-वॉका भरक हूं।
  - (२) ज्ञान, मनन, विचार, दर्शन, स्वभाव, भावना, कल्पना,

तर्क, इच्छा आदि सब शक्तियोंको मैं प्रेरित करूगा। मैं इनको इस प्रकार चलाऊंगा कि इनके द्वारा अपनी सदैव उद्घति होती रहे। मैं इनको अपने आधीन रखुंगा। इनके आधीन मैं कभी नहीं होऊंगा। मैं इनका स्वामी और चालक हूं और ये सब शक्तियां मेरे आधीन रहकर मेरा कार्य करनेवालीं हैं। और मैं इनसे कार्य लेनेवाला स्वामी हूं।

- (२) मैं जानता हूं कि मैं इनके आधीन यदि हो गया तो ये सब मिलकर मेरा नाश करेंगे। जब तक इनको मैं काबू में रखूंगा तब तक ही मेरी उन्नतिका मार्ग मेरे लिये खुला रहेगा।
- (8) स्वाधीनता, संयम, दमन करनेसे मेरी शक्ति बढ़ती है। इनके आधीन हो जानेसे पराधीनता होनेके कारण दुःखकी प्राप्ति निश्चयसे होती है। इस लिये अपनी स्वतंत्रताका संरक्षण करना मेरा धर्म है।
- (५) मैं प्रतिदिन वेदका अध्ययन और मनन करूंगा, योगका साधन करके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करूंगा,। मेरा निश्चय सदा स्थिर रहेगा। मेरे अंदर चंचलता नहीं रहेगी।
- (६) मैं सदा प्रयवशील रहूंगा। यहां पुरुषार्थ प्रयव करता हुआ सौ वर्ष जीनेका यव करूंगा। दीनताको दूर करके सदा उत्सा-हको पास रखूंगा।

इस प्रकारके विचारोंसे मन परिपूर्ण रखना चाहिए। 'मैं हीन और दीन हूं 'पेसा कहनेवाले संध्यासे लाभ नहीं उठा सकते। मनुष्य भावनामय होनेसे जैसे विचार मनमें रखता है वैसा ही बनता है। 'मैं दीन हूं 'पेसा सदा कहनेवाला मनुष्य 'अदीनाः स्याम शरदः शतं' (मैं सौ वर्षपर्यंत दीनतासे रहित होऊंगा), ऐसा कहनेका अधिकारी नहीं हो सकता। इस विषयमें वेदकी भाषा स्पष्ट है। संध्याके मंत्रोंमें ही अंतमें "मैं सौ वर्ष जीऊंगा, सौ वर्ष शानका उपदेश सुनुंगा, सौ वर्ष प्रवचन करंगा. सौ वर्ष उत्साही रहूंगा, इतना ही नहीं, परंतु सौ वर्षसे अधिक आयुतक जीवित रहूंगा। "यह वेदमंत्र जिस प्रकारकी उत्साहकी भाषा बोल रहा है; उसी प्रकारकी भाषा बोलना वैदिक धर्मियोंका कर्तव्य है। हीनदीनता युक्त शब्द बोलना महापाप है।

### ( १४ ) क्या ऐसा माननेसे घमंड नहीं होता ?

" मैं शुर रथी हूं और यह शरीर मेरा रथ है। इस रथको इंदि-यह्मप घोडे जोते हैं। मन सारथी है जो मेरे अनुसार रथ चलाता है। " इत्यादि माव जो वेद और उपनिषदों में लिखे हैं, ये घमंडके माव नहीं हैं।

" मैं अपने मनका प्रवर्तक हूं और अपनी इच्छा शक्तिसे जिस योग्य मार्गसे चाहूं मनको चला सकता हूं "इस प्रकारकी भावना रखना घमंड नहीं है।

साधारण लोक स्वाधिकार, आत्मसंमान और घमंडमें भेद नहीं करते। क्या उनके मतसे उक्त वेदवाक्य तथा उपनिषद्वाक्य घमंडसे मरे हैं? कदापि नहीं। वेदवाक्य जिस प्रकारकी भाषा प्रयुक्त करते हैं, उसी प्रकारकी भाषा सबको बोलनी चाहिए। मेरा यहां तात्पर्य संस्कृत भाषासे नहीं है। जिस प्रकारकी भावना वेदों के मंत्र प्रदर्शित करते हैं, उस प्रकारकी भावना हमें अपनी भाषामें प्रदर्शित करना चाहिए। अन्य मतमतांतरों के संस्कार होने के कारण हमार मनमें विपरीत विचार हो गये हैं इस लिये हमें विपरीत बातें अच्छी लगती हैं और योग्य उपदेश विपरीत प्रतीता होता है!!!

# (१५) आंतिम पार्थना।

पाठकोंसे अंतिम प्रार्थना इतनीही है कि वे इन बातोंका विचार करें तथा संध्याके स्पष्टीकरणमें लिखे हुए अनुष्ठानविधिको अच्छी प्रकार आचरणमें लावें। स्वयं सोचने और अनुष्ठान करनेसे सक बातोंका ठीक ठीक पता लग सकता है। आयोंके वैदिक धर्ममें संध्याका अनुष्ठान दैनिक होनेके कारण अत्यंत महत्त्व पूर्ण है। दिनमें कमसे कम दो वार जिस विधिका अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है, उस विधिकी ओर इस समय तक जैसा ध्यान जाना चाहिए वैसा, बहुतोंका नहीं गया है, यह बढ़े शोककी बात है।

जहांतक संमव हुआ वहांतक मैंने इस पुस्तकमें ऐसी ही बातें रखीं हैं कि जिनका अनुमव मैंने अथवा मेरे मित्रों ने किया है। केवल कहने सुननेकी बातें नहीं लिखी हैं। जो मंत्र उच्च भूमिकाके तत्वोंका आविष्कार कर रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण करनेके समय अपने अज्ञान की अवस्था स्पष्ट लिखी है। इसलिये कि जो आगे बढे हैं वेही उन बातोंका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। हमारे जैसे साधारण लोकोंकी वहां गित नहीं है। तथा जो बात नहीं जानी है, उसको शब्द तोड मरोड कर बतानेसे कोई लाभ नहीं हो सकता।

इस समय संध्यापर बहुतसी पुस्तक रचीं गयीं हैं। परंतु यह पुस्तक नवीन रीतिसे ही लिखी है। इस कारण इसमें न्यूनतायें भी बहुत रह गई होंगीं। इन न्यूनताओं को दूर करनेका कार्य सब प्रकारसे पाठकों का है। संध्याका विषय अनुभवका होनेसे और सब बातों का अनुभव मुझे न होने के कारण दोषक स्थल बहुत रहे हैं। जो जो पाठक अपना अनुभव भिन्न रीतिसे ले चुके हैं, अथवा जिन्होंने इन मंत्रोंका भिन्न रीतिसे विचार किया होगा, उनको उचित है कि वे अपना अनुभव तथा अपनी रीति विस्तारपूर्वक भकट करें। सबके विचारोंका अनुशीलन करनेसे ही मनुष्यका जान बढ सकता है।

इस पुस्तकमें शब्दोंके तथा मंत्रोंक अर्थोंमें प्रचलित अर्थसे थोडासा मतभेद प्रदर्शित किया है। इस समय तक जिन जिन शब्दोंका जो जो अर्थ समझा जाता था, वह अन्य पुस्तकोंमें पाठक देख सकते हैं। कई वर्षोंके विचारसे जो अर्थ मुझे अच्छा प्रतीत होता है, वही मैनें यहां दिया है। प्रत्येक मंत्र जिस अनुष्ठानके लिये है उसके योग्य अर्थ करनेका प्रयत्न यहां किया है। तथा जिस मंत्रसे जो अनुष्ठान सूचित होता है, उसका पाठ करनेकें समय वह किया करनी चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरणमें स्पष्ट लिखा है।

जो ढंग इस पुस्तकमें लिखा है उसके अनुसार संध्या करनेसे 'कियायुक्त संध्या' करनेका लाम प्राप्त हो सकता है। केवल पाठ-मात्रसे लाम होना असंभव है। कियाके साथ मंत्र पाठ करनेसे लाम हो सकता है। इस योगके कथनके अनुसार यह संध्या प्रणाली लिखी है।

कई वर्षोंतक इस प्रकार संध्या करनेसे बहुत लाम होता है, ऐसा मेरा तथा अपने मित्रोंका अनुभव है। आशा है कि पाठकोंको मी यही अनुभव प्राप्त होगा। अंतमें पाठकोंसे सविनय निवेदन है, कि यदि किसी स्थानपर शंका उत्पन्न हुई हो तो मुझे अवस्य पत्र-द्वारा सूचित करें। ताकि मैं उसका विचार करके इस पुस्तककी न्यूनताको दूर करनेका यब द्वितीय संस्करणक समय करूंगा।

मिलकर प्रयत्न करनेसे ही सब प्रकारकी उन्नति हो सकती है। इस लिये आशा करता हूं कि इस कार्यमें उपासक लोक अवश्य सहायता देंगे।

औध ( जि. सातारा )) १५१६।२० श्री. दा. सातवळेकर, स्वाध्याय मंडल.



## संध्याके अनुष्ठानका फल.

संध्याके अनुष्ठानका फल परम पूजनीय भीष्मिपतामहने निम्न प्रकार कहा है—

> ऋषयो नित्य-संध्यत्वाइ दीर्घमायुरवामुवन् ॥ महाभारत अनुशा. अ. १०८

"प्रतिदिन यथासमय संध्या करनेसे ऋषियोंने दीर्घ आयु प्राप्त किया था।" अर्थात् भीष्मिपतामह के कथनानुसार संध्या का एक फल दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति निश्चित है। इसी संध्यायोग के उत्तम प्रकारके अनुष्ठानसे स्वयं भीष्म पितामहने अपनी १७० वर्षकी आयुकी अवस्थामें भी इस दिनतक घनघोर युद्ध करनेकी शक्ति अपने शरीरमें स्थिर रखी थी। ऋषिम्रनियोंने तो इससेभी अधिक दीर्घ आयुष्य प्राप्त किया था। अर्थात् दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति यह एक प्रत्यक्ष फल संध्याके अनुष्ठान का है। अन्य फल आत्मिकवल-विकास आदि अनेक हैं।

संध्याके मंत्र केवल कंठद्वारा उच्चारण करनेसेही उक्त फल प्राप्त नहीं होता है, परंतु मंत्रद्वारा स्चित अनुष्ठान योग्य प्रकार करनेसे ही उक्त फल प्राप्त हो सकता है। इसका कारण पाठकभी स्वयं जान सकते हैं। "मोजन करनेसे आनंद होता हैं" इस वाक्यका वारंवार उच्चारण करनेसे आनंद नहीं होगा, परंतु दालरोटी आदि पदार्थ बनाकर उनका योग्य प्रकार सेवन करनेसेही आनंद होता है। इसी हेतुसे पूर्वमीमांसाकार मगवान जैमिनी महामुनीने कहा है कि (आसायस्य क्रियाथत्वात्। जै० सू०) वेदके मंत्रोंका मुख्य उद्देश अनुष्ठान करना है। अर्थात् यदि अनुष्ठान करना मुख्य उद्देश वेदमेत्रोंका है, तो स्पष्ट है कि अनुष्ठानके विना मंत्रोंक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। वेदका एक एक मंत्र, अथवा मंत्रका एक एक शब्द विशेष अनुष्ठान की सूचना दे रहा है। मंत्रोंके प्रतीक

लेकर जो अनुष्ठान के स्चक मंत्रवाक्य बनाये गये हैं वेमी खास खास अनुष्ठान की स्चना दे रहे हैं। "बहु बाह्रोंबंलं " इस अथर्व वेदके मंत्रानुसार "बाह्रोमें बलमस्तु" तथा "बाहुभ्यां यशो बलं" ये मंत्रवाक्य बनाये गये हैं। यदि बाहु-वल-वर्धक अनुष्ठान की स्चना इस मंत्रद्वारा नहीं लेनी है और तदनुसार आसनादिकोंका अनुष्ठान नहीं करना है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, कि बाहुओंके बलका संवर्धन नहीं होना है। और इस प्रकार प्रत्येक अंग और अवयव निर्देश, नीरोग, सबल और पवित्र न हुआ, तो मीष्मिपितामहके कथनानुसार संध्यानुष्ठानसे दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति भी केवल मंत्रोच्चार मात्रसही नहीं होनी है। तात्पर्य जो अनुष्ठानका फल है, वह अनुष्ठान करनेसेही होगा। इसलिये संध्याके मंत्रोच्चारके साथ योग्य अनुष्ठान होना अत्यंत अवस्थक है।

अब यह विचार करता है कि संध्याका योग्य अनुष्ठान करनेसे दीर्घ आयुष्यप्राप्तिहर फल किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। योग्य अनुष्ठान वह होता है, कि जो योगकी सीतिके साथ अनुकूल हो। 'संध्या-योग' वास्तविक रीतिसे योगसाधनका भाग है। इस संध्यो-पासनाके शब्दों और मंत्रोंद्वारा जिस अनुष्ठान की सूचना होती है, उनका योगपद्धतिके अनुसार ही अनुष्ठान होना चाहिए। जिस मंत्रसे जिस योगके अंगकी सूचना होती है उसका वर्णन इस पुस्तक में पाठक देख सकते हैं। इस पुस्तक में आगे संध्योपा-सनाके मंत्र, उनका शब्दार्थ, उनके मानसिक ध्यानका प्रकार, और उस समय करने योग्य योगके अनुष्ठान क्रमशः दिये हैं। यहां इतनाही देखना है कि इस अनुष्ठानसे किस प्रकार उक्त फल प्राप्त होता है। योग के आठ अंग हैं। उनमें यम नियम नामक दो अंगी द्वारा मनुष्यके उत्तम आचरणके नियम कहे हैं। (१) अहिंसा— दूसरोंको कष्ट न देना, (१) सत्य-सत्यका पालन करना, (३) अस्तेय-चोरी न करना, ( ४ ) ब्रह्मचर्य-उत्तम आचरणपूर्वक शरीरमें वीर्य स्थिर करना, और ज्ञानार्जन करना, (५) अपरि- मह—दान न लेना दूसरोंके दानपरही अपना गुजारा न करना, (६) शौच—अंतर्वाद्य पवित्रता करना, (७) संतोष—संतोष धारण करना, (८) तप—शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहन करनेका अभ्यास करना, (९) स्वाध्याय—शुद्ध विद्याका अध्ययन करना, (१०) ईश्वरप्रणिधान—ईश्वरभक्ति करना, ये योगके दस यम और नियम प्रत्येक मनुष्यके वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहारके लिये आदर्शक्त ही हैं। यदि संपूर्ण मनुष्य इन सुनियमोंका पालन करें तो किसी प्रकारके क्षेश नहीं हो सकते। यह योगका बाह्य स्वरूप है अथवा यह बाह्य तथ्यारी है।

संध्याके अनुष्ठानमें आसनोंके अनुष्ठानसे शरिरकी सब नसना-बियोंकी शुद्धि होती है, और खूनका प्रवाह सब शरीरमें उत्तम प्रकारसे होता है। संधि पर्व आदि स्थानोंमें जो विविध प्रकारके रोगबीज बैठे रहते हैं रुधिरके अभिसरणसे धोये जाते हैं और आरोग्य संपादन होता है। रक्त की शुद्धि से स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और बल आदि प्राप्त होते हैं, वह रक्तकी पवित्रता प्राणायामसे सिद्ध होती है। इस प्रकार यम नियम आसन और प्राणायाम के अनुष्ठानसे शरीरका स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जहां स्वास्थ्य होगा वहां बल और दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है। जहां स्वास्थ्य होगा

स्वास्थ्य, वल और दोर्घ आयु ये तीन फल यद्यपि परस्पर भिन्न हैं, तथापि एक दूसरे पर अवलंबित भी हैं। वल और दीर्घ आयुष्य के विना केवल स्वास्थ्यसे उतना लाभ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य और दीर्घ आयुके विना केवल बलसे कोई उन्नाति नहीं होगी। तथा स्वास्थ्य और बलके विना केवल दीर्घ आयु प्राप्तभी नहीं हो सकती। योगके उक्त चार अंगोंद्वारा स्वास्थ्य, बल और दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है। यदि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा मनका संयम हुआ, तो स्वास्थ्य बल और दीर्घ आयुष्य प्राप्त होनेमें कोई शंकाही नहीं। संध्याके अनुष्ठानमें धारणाध्यान का प्रकार आगे प्रत्येक मंत्रके अनुष्ठानमें लिखाही है। प्रत्येक अनुष्ठान प्रायः मनकी धारणाके साथही किया जाता है। अर्थात् संध्यो-पासना में धारणाका उत्तम अभ्यास होता है और साथ साथ मनसे ध्यानमी किया जाता है। योग्य प्रकार धारणा घ्यान होनेसे थोडे वर्षों के अनुष्ठानसे कमशः समाधिकी भूमिकाओंमेंभी प्रगति होती है। तात्पर्य निश्चयपूर्वक विश्वासके साथ अनुष्ठान करनेसे मनकी स्वाधीनता प्राप्त होती है। पूर्वोक्त प्रकार शरीर का स्वास्थ्य, और धारणाध्यानके अभ्याससे मनका संयम होनेसे अपमृत्युका मय दूर होना कोई अशक्य बात नहीं है। शरीर में ऋणवियुत् है और मनमें धनवियुत् है। दोनोंका विकास होनेसे दोनों प्रकारके विद्युत् प्रवाह ठीक चलने लगते हैं। उक्त दोनों प्रवाहों में विषमता होनेसे रागोंकी उत्पत्ति होती है। जब विषमता न होगी तब स्वास्थ्यही स्वास्थ्य प्राप्त होगा इसमें क्या संवेह ह?

त्रिदोष उत्पन्न होनेतक शरीरकी स्थिति रह सकती है। इस छिय कहते हैं कि जो योगाभ्यासद्वारा शरीर और मनको स्वाधीन करलेते हैं, वे "इच्छामरणी" होते हैं, जैसे भीष्माचार्य होगये थे। इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होना संभव है, अर्थात यह सिद्धि प्राप्त होनेकी कल्पना मनमे ठीकप्रकार आ सकती है। जिनकी उत्पत्ति उत्तम सुदृढ मातापिताके उत्तम निर्देश रजवीर्यसे होगई है, उन्होंने यि आठ वर्षकी अवस्थासे इस प्रकार योगानुष्ठानपूर्वक संध्योपा सना प्रतिदिन की, तो निःसंदेह उत्तम अतिदीर्घ आयु, बल और स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। यही इच्छामरण की सिद्धि है।

पत्येक शारीरिक हलचलसे शरीरकी शक्ति क्षीण होती है। योगके अनुष्ठानसे यह क्षीणता दूर होती है, और प्रत्येक शक्तिका विकास होने लगता है। शक्तिकी क्षीणतासेही मृत्युका आक्रमण होता है; यदि शक्तिकी क्षीणता न हुई अथवा योगियोंकी प्रतिज्ञाके अनुसार शक्तिका विकास होने लगा, तो मृत्यु किसप्रकार आ सकता है ? तात्पर्य, उत्तम अनुष्ठान करनेवाला योगी मृत्युके आक मणसे नहीं मरता, परंतु अपनी इच्छासे मरता है। जो शरीर उत्पन्न होगया है उनका नाश अवश्य होनाही है। यह परमेश्वर का नियम होनेके कारण कोई मनुष्य इस नियमको तोड नहीं सकता। परंतु योगाभ्याससे मृत्युको अपने आधीन कर सकता है। संपूर्ण प्राणी मृत्युके आधीन हैं, केवल "उत्तम योगी ही मृत्युको अपने आधीन कर सकता है।"

योगाभ्याससे तीनसौ वर्षतक आयु होनेकी संमावना है। १७० वर्षतक मनुष्य जीवित रहेथे ऐसी साक्षी इतिहास दे रहा है। कितनाभी साधन किया तथापि मनुष्यके व्यवहारमें किसी न किसी बात मे त्राट रहती ही है, इस कारण ३०० वर्षकी आयु प्राप्त होवे वा न होवे, सौ डेडसौ वर्षकी आयु प्राप्त की जा सकती है। जो उत्तर अवस्थामे योगाभ्यास करेंगे उनको उतने प्रमाणसे न्यून फलकी आशा करना चाहिए। परंतु जो छोटी अवस्थासे उत्तम गुरुके पास रहते हुए निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करेंगे उनको उक्त सिद्धि निःसंदेह प्राप्त हो सकती है।

जो योगी अपनी दैनिक हलचलके कारण होनेवाली श्लीणता को योगाभ्यासद्वारा स्वशरीरसे दूर कर सकते हैं, उनको मृत्युका भय नहीं रहता। जिस समय वे मरना चाहते हैं, उस समय भोजन थोडा थोडा कम कर देते हैं, और अंतमें केवल जलपर ही रहते हैं, इसके पश्चात प्राणायामद्वारा अपने सब शक्तियोंको एक-त्रित करके इस शरीरको स्वयं अपनी इच्छासे छोड देते हैं। यह सारांशसे इच्छा-मरण की सिद्धिका स्वरूप है।

यद्यपि मुझे स्वयं इस बातका अनुभव नहीं है, और मुझमें इस प्रकारकी योग्यता यद्यपि बिलकुल नहीं हैं: तथापि एक दो सत्यु-रुषों के इस प्रकारके मृत्यु प्रत्यक्ष देखनेसे, और मंथोंके वचनोंसे जो ज्ञात हुआ है, उसका विचार करनेसे, मेरा पूर्ण विश्वास हुआ है, कि प्रयत्नसे इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, और इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेका अनुष्ठान अपनीही संघ्यो-पासनामें प्रारंभसे अंततक विद्यमान है। तात्पर्य हच्छा-मरण की सिद्धि केवल कार्ल्पानक नहीं है परंतु प्रयक्षसे अवश्य साध्य होनेवाली है। इसिलये प्रत्येकको संध्योपा-सनाका अनुष्ठान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। संध्योपासनाकी सिद्धि उपासकके मनकी अवस्थापर निर्भर है। गोपथ बाह्मणमें कहा है—

स मनसा ध्यायेड्, यद्र वा अहं किंचन मनसा ध्यास्यामि। तथैव तद् भविष्यति। तद्ध स्म तथैव भवित ॥ गोद्ध. ब्रा. पू. १।९

' वह मनमें इस निश्चयको धारण करे, कि मैं जिसका मनसे ध्यान कहंगा, वह बात वैसीही बन जायगी। निश्चयसे वह बात वैसीही बन जाती है।"

योगशास्त्रका यही वडा भारी सिद्धांत है। सर्वसाधारण लोकांकी मानसिक निर्बलता उनके अज्ञानमें है। वे समझते हैं, कि हम निर्बल और तुच्छ हैं। जब लोक बोलने कहने और मजन आदिमें भी 'में निर्बल हूं' इसी बातका जप करते हैं, तब उनके निर्बल होनेमे कोई शंकाही नहीं है। उक्त गोपथके वचनमें कहाही है, कि जो मनसे ध्यान किया जाता है, ठीक वैसीही सिद्धि होजाती है। अर्थात् जो निर्बलताका ध्यान करेंगे, वे निर्बल बनेंगे। परंतु 'यदि बल का ध्यान किया जायगा, तब बलवानभी बन सकेंगे।" यदि यह नियम सब जानेंगे, तब सबको अपनी शक्तिका पता लग जायगा।

उक्त नियमके अनुसार जो मनुष्य इच्छा-मरण की सिद्धि प्राप्त करने का निश्चयपूर्वक ध्यान करेंगे और साथ ही योग का अनु-ष्ठान करते जायगे, उनको वैसी सिद्धि होनेमे क्या शंका है? निश्चयसे सिद्धि होसकती है। नक्षेवल यह एक परंतु संपूर्ण अन्य शक्तियां प्राप्त हो सकतीं हैं। परंतु अनुष्ठान विश्वास और निश्चयके साथ होना चाहिए। संध्योपासना की आद्योपांत सब विधि उक्त नियम के अनुसार ही आचरण करने योग्य है। अर्थात् जो अनुष्ठान करना है उसे मनके पूर्ण विश्वासके साथ और निश्चयात्मक बुद्धिके साथ ही करना चाहिए। मन में किसी प्रकारका संशय नहीं चाहिए। संशयके कारण ही सब हानि होती है। भीष्मिपतामहने जो संध्योपासनाका फल कहा है, वह उक्त मनोविज्ञानके नियमानुसार ही लिखा है। प्रतीत होता है कि भीष्मिपतामहके समय संध्योपासनाकी संपूर्ण विधि उपनयन—संस्कारके साथही सिखाई जाती होगी। यदि वह पाठप्रणाली फिर प्रारंभ की जायगी, तो उक्तप्रकार फल होना असंभव नहीं है। आशा है कि उपासक लोक इस विधिके अनुसार उपासना करके पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे।

इस संध्याविधिम मुख्य तीन भेद हैं। (१) प्रारंभसे अधमर्षणतक वैयक्तिक उन्नतिका ध्यान होनेसे यह भाग एक व्यक्तिकी
उन्नति विधि बता रहा है। (१) तदनंतर मनसा परिक्रमांक मंत्रों
में सामुदायिक, सार्वजनिक, जातिय, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा
जनतांके अभ्युद्यका मार्ग स्पष्ट हुआ है, इसिल्ये यह दूसरा भाग
सामुदायिक उन्नतिकी विधि बता रहा है, (३) इसके पश्चात्का
संपूर्ण भाग परमात्मोपासना का है। इस दृष्टिसे पाठकोंको इस
संध्याविधिका विचार करना चाहिए। व्यक्ति समाज और संपूर्ण
जगत की उन्नति से ही सबकी परिपूर्णता होती है, यह वैदिक
सिद्धांत सर्वत्र वेदमें प्रसिद्ध है, और उसी बातका प्रतिविंव इस
संध्योपासनामें स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

जो विधि इस पुस्तकमें लिखी है, आदिसे अंततक वैसी ही करनेसे तीनचार घंटेका समय लग जाता है। हरएक के पास इतना समय प्रतिदिन आजकलके जीवन युद्ध के कारण मिलना असंमव नहीं, तो निःसंदेह कठिन है। प्रातःकाल चार बजे ठीक उठकर अथवा शक्य हुआ तो आधा घंटा पूर्व उठनेसे, पातर्विधि करने के पश्चात आठ साढे आठ बजेतक उपासना के लिये समय

पर्याप्त मिल सकता है। परंतु सर्वसाधारण जनोंको इतना सवेरे और शामको समय नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्थामें उनको हो ही उपाय हैं। (१) एक अवस्थामें वे प्रत्येक अनुष्ठान थोडा थोडा कर सकते हैं, (१) अथवा दूसरी अवस्थामें कुछ बातोंका स्मरण मात्र करके किसी आवश्यक अन्यभाग का पूर्ण अनुष्ठान कर सकते हैं। इस प्रकार करनेसे संपूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु कुछनी न मिलनेकी अवस्थामें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इतना तो आवश्यकही है कि हरएक को संध्याके लिये प्रतिदिन हो घंटेका समय कमसे कम अवश्य ही नियत करना चाहिए। और अपने समय और अपनी शारीरिक अवस्थाके अनुसार अपना अनुष्ठान निश्चित करना चाहिए। प्रारंभमे प्राणायाामादिक के लिये थोडाही समय पर्याप्त हो सकता है, परंतु जैसा अभ्यास बढेगा वैसा अधिकाधिक समय आवश्यक होगा। इसलिये अपनी अनुकूलताके अनुसार सबका यथायोग्य निश्चय करना चाहिए। और तवनुसार अपना अनुष्ठान प्रतिदिन करना योग्य है।

इस पुस्तकमें प्रत्येक बातकी परिपूर्ण मर्यादा लिखी है। अपने समयके अनुसार उस विधि में न्यूनाधिक करना अयोग्य नहीं होगा। जैसा-प्राणायामोंकी संख्या इस पुस्तकमें ८० लिखी है। पूर्णप्राणायाम ८० वार करने के लिये दो घंटेका समय गया तो अन्यसंध्याविधि के लिये बहुतही समय लगेगा। इस अवस्थामें ८० वार के स्थानमें प्राणायामोकी संख्या २० वार कर सकते हैं। इसीप्रकार अन्य आसनादिकों के विषयमें समझना उचित है। यहां पूर्णता की अवस्था लिखी है। समयके अभावमें अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार जो न्यूनाधिकता करना उचित होगा, उतना उपासक कर सकते हैं। क्यों कि सबकी अवस्था, परिस्थिति और योग्यता भिन्न भिन्न होती है, इसलिये सबके लिये एकही नियम योग्य नहीं हो सकता। यहां पूर्ण मर्यादा लिखी है, अब पाठकोंकी रुचि है, कि वे अपनी परिस्थिति में, तथा अपने समय और आयुक्ती

अवस्थामें जो योग्य होगा, वही आचरण करें। जो जितना अतु-ष्ठान जिस प्रकार करेगा, उतनाही उसको फल प्राप्त हो सकता है। आशा है कि पाठक अधिकसे अधिक फल प्राप्त करेंगे।

औंध ( जि. सातारा ) हे श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, ८।२।२१ स्वाध्याय मंडल.

### **→**##←

## तृतीयवार की भूमिका।



संध्योपासना के द्वितीयवार के सब ग्रंथ शीघ ही लग चुके और प्रतिदिन उनकी मांग बढ़ रही है, इस लिये इसका तृतीय-वार मुद्रण किया है। इस में 'अनुष्ठान की रीति' पूर्ण रूप के दी गई है। इसलिये पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक पूर्वकी अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

ता. १२।११।२६ स्वाध्यायमंडल, औष ( जि. सातारा )



# अपनी उन्नति।

योगाभ्यास की विधिसे आसनाभ्यास प्राणायाम और ध्यान धारणा करके अपनी उन्नतिका साधन कीजिये।

आपके पुरुषार्थ पर ही आपकी उन्नति अवलंबित है।

अच्छी बातका प्रारंभ आजही कीजिये।





# संध्याका अनुष्ठान।

# (१) संध्याकी पूर्व तैयारी।

संध्योपासना करनेके लिये निम्न प्रकारसे अपनी तैयारी कीजिए—

- (१) प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तके समय उठकर प्रसन्न-चित्तसे शौच मुखमार्जन आदि करनेके पश्चात्, विशेषतः शीत उदकसे—(अथवा शरीरकी अवस्थाके अनुसार आवश्यक हो तो कोसे अथवा गर्म जलसे) स्नान करके, सब धोये हुए कपडे धारण कीजिए। और सब मिलन वस्त्रोंको दूर कीजिए। पश्चात् रमणीय, शांत, स्वच्छ और आनंदकारक स्थानमें आसन विद्या कर वैठिए।
- (२) मन संतुष्ट रिखए। आपके व्यवहारके हानि लाम, ईर्घ्या द्वेष, अथवा अपने घरके झमडे इस समय मनमें न रिखए। अपने मनको कहिए, कि इर्घ्याद्वेषका विचार करनेका यह समय नहीं है।
- (३) द्वंद्व सहन करनेकी शक्ति अपने शरीर, इंदिय और मनमं बढाइए। शीत सहनेका अभ्यास, उष्णता सहन करनेका अभ्यास , तथा अन्य प्रकारके अभ्यास अपने देशके ऋतुके अनुसार करते रहिए। इससे आप नीरोगता प्राप्त कर सकते हैं।
  - (8) वेदका तथा मनको उच्च और बलवान बनानेवाले पुस्त-कोंका प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। मनमें बुरे विचारोंका संचार करनेवाले ग्रंथ न पहिए। तथा ऐसेही मनुष्योंकी संगतिमें रहिए कि जो विशेष आत्मिक बल और मनकी शक्तिसे प्रभावित हुये हैं।

- (५) परमेश्वर सर्वत्र है, और वही सबका सच्चा पालन करने-चाला न्यायकारी पश्च है, ऐसा हृदयमें विश्वास रखिए। सदा सर्वदा उसीका स्मरण रखिए।
- (६) शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन और विचारसे किसीको कष्ट न देनेका निश्चय कीजिए। तथा स्वाधीनता, स्वसंरक्षण, और आत्म-संमान का भाव सदा जागृत रखिए। निर्वलोंका संरक्षण करने और उनको ऊपर उठानेका कार्य करनेके विचार से सदा कर्म करते रहिए।
- (७) सदा सत्यका अवलंबन कीजिए। असत्यका आश्रय कभी न कीजिए। सत्यसे ही सबकी उन्नति होगी।
- (८) चोरी करके सुख भोगनेका भाव मनसे दूर कीजिए। न्याय और धर्मयुक्त व्यवहार से जो प्राप्त होगा उसीमें संतुष्ट रहिए।
- (९) अपनी सब आंतरिक और बाद्य इंद्रियोंका संयम और वमन की जिए। अच्छे विचार मनमें धारण करनेसे सब इंद्रियां वशमें रह सकतीं हैं। विशेषतः ब्रह्मचर्य स्थिर रखने का निश्चय की जिए। गृहस्थाश्रममें ऋतुगामी होनेस ब्रह्मचर्य धारण करनेकी सिद्धि प्राप्त होती है। वीर्य स्थिर रखनेसे आरोग्य, बल और दीर्घ आयुव्य प्राप्त हो सकता है।
- (१०) अपनी ही शक्तिसे अपने कार्य कीजिए। दूसरोंपर निर्भर न रहिए।स्वाधीनता, स्वावलंबन आदि उच्च भावोंको धारण कीजिए।

इन नियमोंका सर्व साधारण रीतिसे सदाही आपको पालन करना चाहिए। जब सहज वृत्तिसे उक्त दस नियमोंका पालन होगा, अथवा जब उक्त नियम आपके स्वभावरूप ही बन जांयगे, तब आपके आत्माकी शक्ति प्रकाशित होने लगेगी।

आसन—जहां संध्ये।पासना का अनुष्ठान करना है वहां बैठ-नेके लिये अच्छा आसन बिछाइये। स्वच्छ भूमिपर एक चौकी अथवा अच्छा पट्टा रिखेए, उसपर दर्भासन रखकर उसपर कृष्णा- जिन रिक्षिप। और उसपर तीन अंगुल उंचा जनी आसन रख कर उस पर एक अंगुल उचा सूती आसन रिक्षिप। आसन बहुत नरम न होवे और बहुत सखत भी न होवे, बहुत सखत होनेसे घंटा हो घंटे बैठा नहीं जा सकता, और बहुत नरम होनेसे मी ढीलापन आजाता है। जपरके सबही पदार्थ चाहिए ऐसा नहीं है, मुख्य बात योग्य आसन बनानेकी है। उष्ण देशमें जनी आस-नसे कष्ट होगा और सदीमें जनी आसनसे ही आराम प्राप्त होगा। इन्यादि बात विचारसे जानने योग्य है।

उक्त आसनपर वैठिए। साथ आचमन करनेके लिए शुद्ध जलसे पूर्ण तांबेका कलरा, छोटा कौल अथवा पात्र, चमस और पानी ढोलनेके लिये एक बडा पात्र रिखए। कलरासे छोटे पात्र में थोडा पानी लेकर उसमेंसे चमससे हाथपर पानी लेकर उसका आचमन करना होता है इस लिये उक्त वर्तन चाहिएं। जब आच-मनादिक होगा तब हाथ घोनेके लिये एक बडा पात्र काम देगा। हाथ घोनेके पश्चात हाथ पूछनेके लिये एक कपडा भी साथ रिखए।

इस प्रकार तैयारी करके मनका पूर्ण निश्चय करके उक्त आस-नपर बैठकर संध्योपासनाकी पूर्व तैयारीका प्रारंभ कीजिए।

## (२) प्रथमं आचमनन्।

ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ तै. आ. १०१६२।१ ॐ अमृताऽपिधानमसि स्वाहा ॥ तै. आ. १०१६९।१

अर्थ—हे (ॐ) परमेश्वर 'तू (अमृत-उपस्तरणं) अमरपनका आच्छादन है। ऐसा (सु—आह)ठीक कहा जाता है। हे (ॐ) परमेश्वर ! तू (अमृत-अपिधानं) अमृतका आवरण है। ऐसा (स्व-आह) मेरा आत्मा कहता है।

मानसिक ध्यान—हे परमेश्वर ! तू अपने अमरपन के साथ सब जगतके बाहिर तथा भीतर फैला है, ऐसा जो कहा है, वह बिल्र- कुछ ठीक कहा है। तथा मेरा आत्मा भी तुमारी सर्वत्र उपस्थिति को मानता और अनुभव करता है।

अनुष्ठान—पूर्वोक्त एक एक मंत्रका उञ्चारण करके उक्त प्रकार
मनकी भावना करनेके पश्चात, एक एक मंत्रसे एक एक आचमन
कीजिए। जब दो आचमनोंका जल अंदर जला जायगा तब
"परमेश्वर की सर्वव्यापकता" पर मनकी मावना स्थिर कीजिए
और दो चार मिनिट तक अपने आपको परमेश्वरमें और परमेश्वर को अपने अंदर और बाहर अनुभव करनेका यत्न कीजिए।
जिस प्रकार बंड तालावमें तेरनेके समय आप पानीके बीचमें रहते
हैं, उसी प्रकार अमृतमय परमात्मामे अपने आपको अनुमव
कीजिए। पांच मिनिट इस प्रकार मन स्थिर करनेका
यत्न कीजिए।

ॐ सत्यं यशः श्रीमीय श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥

अर्थ--हे(ॐ) परमश्वर ! (मिय सत्यं श्रयतां) मेरे अंदर सत्य स्थिर रहे। (मिय यजः श्रयतां) मुझे यश प्राप्त होवे। (मिय श्रीः श्रयतां) मेरे अंदर दिव्य ज्ञिक्त स्थिर रहे, और (श्रीः मेरे पास धन रहे। इस लिये में (स्व-आ-हा) अपने सर्वस्वका अर्पण करता हूं।

मानसिक ध्यान—हे ईश्वर ! मेरी इच्छा है कि अपने आत्मा में शुद्ध सत्यिनिष्ठा स्थिर रहे, मेरा यश वृद्धिंगत होवे, मेरी दिव्य शक्ति बढे और मुझे पेहिक सुख साधनोंके साथ आत्मिक आनंद प्राप्त होवे। हे परमेश्वर ! इस हतुसे में तेरे धर्मकार्यकी पूर्णता कर नेकेलिय अपने सर्वस्वका अपण करता है।

अनुष्टान—इस मंत्रसे जलका एक आचमन की जिए। तत्पश्चात् मनमें ऐसा विचार की जिए कि सत्य, यश, और श्री इन तीनोंमे सत्य सबसं गुल्य है। सत्यका पालन करने के लिये आवश्यक हुआ तो मैं यश और श्री का त्याग करके मी सत्यका आग्रहके साथ पाछन कहंगा। कमी मैं सत्यको छोडकर यश और श्री के छो मसे असत्यकी ओर नहीं जाऊंगा। सत्यका पाछन करते हुए जितना यश मिलेगा उतनाही मैं यश पात कहंगा। तथा सत्य और यशके साथ जो श्री मिलेगी उतनी ही मेरे लिये पर्याप्त है। सत्य, यश, श्री में पहिला सबसे मुख्य और आवश्यक है, यश मध्यम है और श्री गौण है। [यहां अपने वैनिक आचरणमें आप किस प्रकार त्यवहार कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए, और यिंद कोई दोष है तो दूर करनेका यब कीजिए]

इस प्रकार विचार होनेके पश्चात हाथ घोनेके नंतर हाथसे थोडा जल लेकर मुख को स्पर्श कीजिए और निस्न मंत्र कहिए—

## (३) अंग-स्पर्शः।

ॐ वाङ् म आस्येऽस्तु ॥ १ ॥

अर्थ-- हे (ॐ)ईश्वर ' (मे आस्ये ) मेरे मुखमें (वाक्) वक्तृत्वरुक्ति (अस्तु ) रहे ।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक मेरे मुखमें उत्तम श्रमावशाली वक्तृत्व करनेकी शक्ति स्थिर रहे। वक्तृ-त्वका किसी प्रकारका दोष मेरी वाणीमें न रहे।

अनुष्ठान—इस मंत्रसे मुखको जलस्पर्श करके अपनी सब मान-सिक शक्ति अपने "वाक् इंद्रिय "पर स्थिर कीजिए। यदि आपके वक्तृत्वमें उच्चारण आदिका कोई दांष है, तो इस समय उस दोषको दूर करनेका प्रयत्न अपने मनकी प्रेरणासे कीजिए। मनको कि हिये कि "में नहीं चाहता कि इस प्रकारका कोई दोष मेरे वक्तृत्व में रहे।" जो आप चाहेंगे वह ही आपके शरीरमें मनकी प्रेरणासे बनने लगेगा। यदि आप दिलसे चाहेंगे तो आप थोडेही दिनोंमें इस बातका अनुभव कर सकेंगे। अस्तु। इस प्रकार इस समय आप अपने वक्तृत्वविषयक संपूर्ण दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न कर सकते हैं। [अंगस्पर्शके प्रत्येक मंत्रमें 'बल, ओज और (अ- रिष्ट ) अक्षीणता ' की अनुवृत्ति है । इसलिये इनकी वृद्धि करनेका विचार इस अंगस्पर्शक अनुष्ठानके समय करना उचित है ]

#### ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ २ ॥

अर्थ—हे ईश्वर ! (मे नसोः) मेरी नासिकाओं में प्राणशक्ति रहे।
मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी सम्प्रतितक
मेरी नासिकामे प्राणशक्ति उत्कृष्ट बलके साथ आपना कार्य करती
रहे। तथा श्वास आदि हृदयस्थानकी बीमारी कभी मेरे पास न
आवे।

अनुष्ठान--जलसे नासिका को स्पर्श कीजिए और उक्त भावना के साथ अपना मन, अपनी नासिकाद्वारा सचार करनेवाली, अद्भत प्राणशक्तिपर स्थिर कीजिए । विश्वव्यापक परमात्माकी प्राणशक्ति मेरे अंदर संचार कर रही है, इस बातका आप इस समय अनुभव कीजिए। आप चाहे इस समयका अनुष्ठान बैठकर करें. अथवा आपकी इच्छा हो तो आप खंड रहकर भी कर सकते हैं। क्योंकि अब आपकों 'भस्रा 'प्राणायाम करना होगा। भिन्न प्रकृतिके लोक होते हैं। कइयोको बैठकर तथा दूसरा को खडा रहकर 'मस्रा ' प्राणायाम करना सुगम होता है। इस लियं आप अपनी प्रकृतिके अनुसार कर सकते हैं। नासिकाद्वारा वेगरे श्वास अंदर लेने और वेगसे छोडनेंस भस्ना प्राणायाम होता है। लोहार की जो चमडे की धौंकनी होती है उसका भस्रा कहते हैं। जिस प्रकार वेगसे उससे वायु चलता है और अग्निको प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार भस्रा पाणायामसे वेगके साथ श्वास और उच्छास करनेसे शरीरके तेजकी वृद्धि होती है। भस्ना प्राणायाण के कई प्रकार हैं।(१) पहिला प्रकार—हाथके अंगुठेसे सीधे नासिका द्वार को बंद कीजिए और दूसरी ना।सिकासे वेगके साथ श्वास लीजिए और वेगके साथ छोडिए। (१) दूसरा प्रकार--हाय की अंगुलीसे बार्ये नासिकाद्वार को बद करके दूसरी नासिकासे पूर्ववत

वेगके साथ श्वास और उच्छास कीजिए। (३) तीसरा प्रकार--वोनोें नासिकाद्वार खुले रखकर वेगसे लंबे और पूर्ण श्वास और उच्छास कीजिए। (8) चौथा प्रकार-- दायें नाकसे श्वास लेकर बांचे नाकसे छोडिए और बांयेसे लंकर दांग्रेसे होडिए। लग और छोडना पूर्ववत् वेगसे कीजिए। भस्राके ये मुख्य चार प्रकार हैं। छातिके फेफडोंमें श्वास वेगसे परंतु पूर्णतासे भरना चाहिए, परंतु श्वास भरने के समय पटकी ओर के फेफडोंके नीचले भागमें प्राण पहिले पहुंचना चाहिए और पश्चात छातिके फेंफडों के ऊपरल भागमें पहुंचना चाहिए। अभ्यास करते समय उक्त बातका अवश्य ध्यान करना चाहिए। श्वास छोडने के समय एकदम छोडिए और गुटाको ऊपर खेंचकर नामिके साथ पेट को जोर से अंदर दबा-इए। आप श्वास जोरसे बाहिर छोडने का प्रयत्न करेंगे तो उक्त बात स्वयं होती है. परंत मनके वेगसे उनको अधिक बलके साथ करना चाहिए, इसी लिय यहां लिखा है। प्रारंभमे पत्येक प्रका-रका भस्ना प्राणायाम केवल तीन तीन वार कीजिए। सब प्रकारका मिलकर बारहवार हो जायगा। स्चिना--आपको यहां पूर्णतासे स्मरण रखना उचित है. कि प्राणायाम से उत्साह और विलक्षण अभौतिक आनंद प्राप्त होता इस लिये शक्तिसे अधिक प्राणायाम करने की ओर प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्तिको रोकना चाहिए। प्राणायामका अभ्यास रानैःशनैः करनेसे दीर्घ आयुष्य, आरोग्य आदिकी प्राप्ती होती है, परंत्र अवि-चारसे यदि आप शक्तिसे अधिक प्राणायाम करेंगे तो शरीर रोगी बनकर आयुका नाश होगा। इस लिये प्रथम वर्ष दो वर्ष, जबतक प्राणायाम का अच्छा अभ्यास न होगा. तबतक आपको शनैःशनैः ही अभ्यास बढना उचित है। उक्त मस्त्रा प्राणायाम आप पंद्रह दिनोंमें एक एक बढ़ा सकते हैं और जब प्रत्येक की संख्या बीस-तक पहुंच जायगी तब और अधिक संख्या बढाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येककी बीसतक संख्या बढानेके लिये आपको एक. वर्षका अवधि कोई अधिक नहीं है।

#### ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षरस्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—हे ईश्वर! (मे अक्ष्णोः) मेरी दोनों आखोंमें (चक्षुः) इष्टि (अस्तु) रहे।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्ति तक मेरी दोनों आंखोंमें देखनेकी उत्तम शक्ति स्थिर रहे। मेरी दृष्टि कमी मंद्र न होवे और अंधापन भी मेरे पास कभी न आवे।

अनुष्ठान—इस समय अपने नेत्रों के दोषों को दूर करने का निश्चय आपको करना चाहिए। जलसे दोनों आंखों को स्पर्श की जिए। और अपने मनका सब बल अपनी आंखों में स्थिर की जिए। पांच छः वार प्रेमसे अपने आंखों परसे हाथ घुमाइए। अंगुलियां घुमाने की अपेक्षा यदि शाप हाथका नीचला नरम भाग घुमायेंगे तो अधिक अच्छा है। हरएक प्रयोग करने के समय आपको अपना मन इस समय आंखमें ही स्थिर रखना चाहिए और इधर उधर का कोई विचार करना उचित नहीं है, क्यों कि सब कार्य आपको अपने मनद्वारा ही करना है। इस लिये जिस अवयवमें इष्ट शक्ति बढ़ानी है उसीमें मनको स्थिर करकेही अनुष्ठान करना चाहिए। अन्यथा सिद्धिकी आशा न की जिए। आए जहां बैठे या खंड हों,

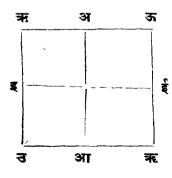

उस स्थान के सामने यदि द्विार हो तो दीवारके ऊपर आंखसे 'अ—आ' के समान एक खड़ी रेषा की कल्पना कीजिए और उसी रेषामें ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर अपनी दृष्टिको घुमाइए। पांच वार 'अ—आ' में घुमानेके पश्चात् 'इ—ई' में पांच वार घुमाइए। दाईसे बाई और बाईसे दाई ओर दृष्टि घुमाना चाहिए। पश्चात् 'उ—ऊ' में निचले कोनेसे ऊपरले कोनेतक और ऊपरले कोनेसे निचले कोनेतक दृष्टिका भ्रमण करना चाहिए। तल्पश्चात् 'ऋ—ऋ 'रेषाके अनुसार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर अपनी आंखोंको धुमाना चाहिए। इस प्रकार चार गतियां सिद्ध होतीं हैं। प्रत्येक गति दृष्टिमें मनकी स्थिरता करके ही करना उचित है। ध्यान रखिए कि किसी प्रकार सिर न हिलाते हुए, केवल आंखकी पुतलीको ही ऊपर नीचे, दाई बाई ओर धुमाना चाहिए। तथा प्रत्येक समय ऊपरसे ऊपर, नीचेसे नीचे, दाईसे दाई, बाईसे बाई और तिरलीसे तिरली जितनी पुतली जा सके उतनी लेजानेका यह करना चाहिए। यदि सामने दीवार न हो तो कल्पना से उक्त अभ्यास करना उचित है। इस अभ्यासके



पश्चात् उक्त दीवार पर बडेसे वडा गोल चक्कर अपनी हृष्टीसे ही खेंचिए। पहिले पांच चक्कर दाईसे बाई ओर ( ← — ← ) खेंचिए पश्चात् उतने ही बाईसे दाई ओर ( → → — ) खेंचिए। हिंसे खेंचे जानेवाले चक्कर केवल कल्पनांक ही होंगे। यहां तात्पर्य इतना ही है कि सिर न

हिलाते हुए आंखकी पुतलीको आप जितना गोल घुमा सकते हैं उतना घुमाइए । इससे आपकी पुतली बलवान और शुद्ध हो जायगी । यदि इस प्रकारका बचपनसे ( आठ वर्षकी आयुसे ) अभ्यास किया जायगा तो उमरभरमें ऐनक (उपनेत्र) लगाने की आवश्यकता न होगी, और सौ वर्ष सेभी अधिक आयुमें दृष्टि उत्तम रहेगी। परंतु जो ऐनक लगाने लगे हैं उनको भी प्रयत्नसे ऐनक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अथवा कमसे कम आंखोंकी कमजोरी बहेगी नहीं । इस प्रकार अपनी आंखें बलवान करनेका अभ्यास की जिए।

### ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ ४ ॥

अर्थ हे ईश्वर! (मे कर्णयोः) मेरे दोनों कानोंम ( श्रोत्रं ) श्रवणकी राक्ति रहे।

मानसिक घ्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्ति तक मेरे कानोंमें उत्तम श्रवण की शक्ति निवास करे । विधरता की बाधा मुझे कभी न होवे।

अनुष्ठान—अपने हाथसे थोडेसे जलका स्पर्श कानको कीजिए और अपने मनकी सब शिक्त अपने कणेंद्रियमें प्रेरित कीजिए । सिवाय कणेंद्रिय स्थानके अपना मन और किसी बातका विचार भी न करे। अपनी इच्छाशिक्द्रिशरा मनको वहां स्थिर करके वहांकी सब निर्देषता करनेके लिये उस मनको प्रेरित कीजिए। स्क्ष्म शब्द सुननेका आप इस समय यत्न कीजिए। आपके पास छोटी घडी होगा तो उसको दूर रखिए और उसका सूक्ष्म शब्द लक्ष्यपूर्वक सुननेका अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन घडीका अंतर बढाते चाइए। किसी अन्य प्रकार शब्द श्रवणकी योजना आप कर सकते हैं। इस प्रकारके अभ्याससे आपकी श्रवणशिक्त तीक्षण होती जायगी, और आश्चर्यकारक श्रवणद्रियका विकास होगा।

मन एक ऐसी शक्ति है कि निश्चय और प्रेममय भक्तिसे जो बात उसका कही जायगी वह उससे बन जाती है। इस शक्ति के कारण यहां कर्णेडियकी नीरोग्रता संपादन की जा सकती है।

#### ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु ॥ ५ ॥

अर्थ—हे ईश्वर ! ( मे बाह्वोः ) मेरे बाहुओंमें बल होवे।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक मेरे बाहुओंमे बढी शक्ति स्थिर रहे। मेरे बाहु कभी कुश न हों।

अनुष्ठान—हाथसे थोडासा जल लेकर बाहुओपर लगाहए । जल इतना ही लीजिए कि वह सब बाहुपर लगाया जा सके परंतु नीचे गिरे इतना अधिक न लीजिए ! वो चार वार हाथसे मईन

होते ही सूख जावे इतना ही जल लीजिए। जलस्पर्श होते ही उस स्थानके रक्तमें गति उत्पन्न होगी। इसी समय अपने मनकी सब शक्तिकी घारणा अपने बाहु ओंपर कीजिए । मनको अपने संकरपसे पेरित कीजिए कि वह बाहओंमें वल बढानेका योग्य प्रवंघ करे । आप थोडेही महीनोंके नित्य अम्याससे अनुभव कर सकेंगे कि इस प्रकार मनकी इच्छाशक्तिद्वारा विशिष्ट स्थानपर रुधिर लाया अथवा भेजा जा सकता है. और वहांकी नीरोगता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मनकी एकाप्रता बाहुओंके स्थानमें करके और बलवान हृष्टपुष्ट बाहुआंका स्मरण करते हुए आप निम्न आसनोंमेंसे कुछ आसन की जिए। कुक्कुटासन, गोसु-खासन, द्विपाद-शिरासन, ताडासन, वृक्षासन, ऊर्ध्व धनुषासन, गरुडासन, हस्त-भयंकरासन, भुजासन, भुजंगासन, मयुरासन, गर्भासन, हस्तवृक्षासन, मुक्तहस्तवृक्षासन, उत्तानक्रमीसन, पर्वता-सन, दालासन, हंसासन, आदि आसन हैं, कि जो इस समय करने योग्य हैं।कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए, जिससे बाहुओंक स्थानकी निर्मलता और निर्देषिता सिद्ध होकर वहांका बल बढ जायगा। इनके अतिरिक्त और भी बहतसे बाहुओं के व्यायाम और आसन हैं कि जो इस समय करनेमें कोई हानी नहीं है। प्रत्येक आसन पंद्रह सेकंद्रसे एक दो मिनिटतक कमसे कम करना उचित है. इसका वर्णन आसनोंके पस्तकमें पाठक देख सकते हैं।

### 🍱 उर्वोर्मे ओजोऽस्तु ॥ ६ ॥

अर्थ—हे परमेश्वर ! मेरे ऊरुओंमें अर्थात् जंघाओंमें (ओजः ) बढी राक्ति (अस्तु ) होवे।

मान सिक ध्यान—मेरी सौवर्ष की दीर्घ आयुकी समाप्तितक मेरी जंघाओं में बड़ी शक्ति स्थिर रहे। मेरी जंघाएं और मेरे पांव बड़े बछवान और हृष्टपुष्ट होव। किसी प्रकारकी अशक्तता मेरे पास न आवे।

अनुष्ठान-पूर्ववत थोडासा जल जंघाओंपर मर्दन करके सब मनकी शक्तिकी धारणा अब जंघाओंपर की जिए। इच्छासे वहांकी शक्तिका संवर्धन करनेका उत्साह मनमें रखिये और जंघाओंके आते-रिक्त किसी अन्य वातका चिंतन न करते हए, तथा बलवान हुए-पुष्ट जंघाओंका स्मरण करके पूर्वेवत धारणा स्थिर करनेके पश्चात निम्न आसनोंमेंसे कोई चार पांच आसन कीजिए। बद्धपद्मासन, पवन-मुक्तासन, श्वासगमनासन, पश्चिमतानासन, वातायनासन. जर्ध्वपद्मासन, धनुषासन, वामदाक्षेणपादासन, एकपादशिरासन, द्विपादशिरासन, पादांगुष्टासन, चक्नासन, अर्धवृक्षासन, त्रिकोणा-सन, उत्कटासन, पादहस्तभुजासन, मत्स्यासन, उष्टासन इनमेंसे कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए। इस कार्य के लिये बहुतसे आसन हैं। हरएक आसन प्रत्येक दिनमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन उलट पुलट करके कोई चार पांच आसन किये जावें तो इस जंघास्थानकी निर्दोषता सिद्ध हो सकती है और वहांका बल बढ़ सकता है। इन आसनोंका संपूर्ण वर्णन आसनंकी पुस्तक में पाठक देख सकते हैं।

ॐ अभ्छानि पेंऽगानि तनूस्तन्वा ये सह संतु ॥ ७ ॥

अर्थ-हे ईश्वर ! ( मे अंगानि ) भेरे सब अवयव ( अ-रिष्टानि ) कुश न होते हुए अथवा ( अरिष्टानि ) हृष्टपुष्ट होते हुए ( मे तन्वा सह ) मेरे शरीरके साथ (तनूः) शरीरके सब अवयव उत्तम अव-स्थामें ( संतु ) रहें।

मानसिक ध्यान—मेरे शरीरके सब अवयव और सब इंद्रिय उत्तम नीराग, उत्तम बलवान और उत्तम प्रकारसे हृष्टपृष्ट होकर मेरी सौ वर्षकी वृधि आयुकी समाप्तितक उत्तम अवस्थामें रहें, इतनाही नहीं, परंतु मेरा शरीर सौसे भी अधिक आयु प्राप्त करके उत्तम अवस्थामें अंततक रहे। किसी अवयव की अशक्तता मेरे शरीर में नहीं।

अनुष्ठान-इस समय जलके छीटे सब शरीरपर दीजिए। जिससे सब शरीरमें एक प्रकार की चेतना आजायमी। पूर्व आसनों के कारण जो नस नाडियोंकी शुद्धि हुई थी उनमेंसे खुनका प्रवाह ठीक प्रकार चलेगा और शरीरपर शीतजलके छींटे गिरनेसे नवीन चेतना प्राप्त होगी। इस समय सब शरीरके आरोग्यका ध्यान की जिए और जिस प्रकारका सुडौल शरीर आप अपना बनाना चाहते हैं, उस प्रकारकं सुडौल, सप्रमाण और संदर शर्रा-रका ध्यान कीजिए और अपना शरीर वैसाही बनेगा ऐसा विश्वास रखिए। इस समय आपको निम्न प्रकारके आसन करना उचित है। सर्वोगासन, शीर्षासन, मत्स्येंद्रासन, ऊर्ध्वपद्मासन, शवासन, ऊर्ध्ववृक्षासन, चक्रासन, कूर्मासन, प्रार्थनासन, पूर्णपादित्रिकोणा-सन, अंग्रष्टासन, चतुरकोणासन, उपधानासन, कंदपीडनासन, द्विपादपार्श्वासन, इनमें से कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए और मनकी प्रबल इच्छाञ्जिद्धारा अपना बल बढ रहा है, अपना सब शरीर भीरोग और स्वस्थ हो रहा है, ऐसा अनुभव कल्पनासे कीजिए। कोई निर्वेलताका विचार इस समय मनमं न रहे। तथा इस समय उत्साह, वीर्य, भौर्य, धैर्य, बल, पराक्रम आदि की ही श्रेष्ठ भावना मनमें स्थिर रखिए। अपने आत्मासे उक्त प्रकारका सब बल अपन शरीर में विकसित होगा। इस बातको न भूलिए कि अपने आत्मामें उक्त शक्तियां विद्यमान हैं, आपही अपने मनके संकोच से आत्माकी शक्ति शरीरद्वारा प्रकाशित होनेमें स्कावट डालते हैं। इस लिये इस समय किसी कमजोरीकी कल्पना न करते हुए पांच मिनिटतक सब प्रकारके पूर्ण बलकी भावना मनमं स्थिर रखिए। यदि मनकी भावना स्थिर होगी और किसी प्रका-रका विकल्प मनम न उदेगा तो अपने आत्माकी शक्तिका आपको इसी समय अनुभव हो जायगा। इस लिये इस समय सब शुभ संकल्प मनमें स्थिर रखिए।

इस प्रकार संध्योवासनाकी पूर्व तैयारी कीजिए। इस विधिको

करनेसे शरीरकी सब नसनाडियोंकी शुद्धि होगी, वहांके सब दोष और रोग-बीज दर होंगे और आपका आरोग्य बढनेमें सहायता होगी। इस समय आपका शरीर विविध आसनों में धुमाने के कारण हलका हुआ है ऐसा मास होने लगेगा। यह शरीरका हल-कापन ही आरोग्य का श्विन्ह है। शरीरका भारीपन न केवल सुस्ती का परंत रोगी हानेका चिन्ह है। इस प्रकार पूर्व तैयारी करनेके समय आप एक आसनपर बैठही नहीं सकते । जो बात आप बैठकर कर सकते हैं उसको करनेके समय आपको बैठना उचित है, परंत जो अन्यान्य आसन हैं वे एकासनमें एकही स्थानपर बैठकर होही नहीं सकते। इसलिये इस पूर्व तैयारीकी समाप्तितक आपको अवश्यही आसनपर बैठना चाहिए एसा नहीं है। प्रत्येक मंत्रके योग्य अनुष्ठान करनेकेलिये जैसा रहना और हिलना उचित होगा वैसा करनेके लिये आपको अपना पहिल: आसन छोडकर यथायोग्य प्रकारसे शरीरका घुमानाही होगा। केवल आसनोंका स्मरण करनेमात्रसं कोई लाभ नहीं होगा। इस कार्यके लिये अपने संध्या करनेके स्थानके पास एक कंबल बिछा-कर रखेगे ता बढ़ी साविधा हो सकती है। पूर्व तैयारी की समाप्ति होनेके पश्चात जब आप संध्योपासनाका प्रारंभ करेंगे तब आपका अपना आसन छोडनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सब प्रयोग उक्तप्रकार मनकी धारणा के साथ चिक्तका किसी प्रकार विक्षेप न करते हुए यदि आप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं। संशयित मन रखते हुए जो कुछ करेंगे उससे लाभ नहीं हो सकता। अस्त । इस प्रकारकी पूर्व तैयारी होने के लिये आधे घंटसे कुछ अधिक समय लगता है। इतना होनेके पश्चात अब संध्योपासनाका प्रारंभ कीजिए।



# संध्योपासनाका प्रारंभ।

ॐॐॐः€्र्र्स्ः (३) मंत्राचमनम्।

ॐ शं नो देवीरभिष्टंय आपो भवंतु पीतये ॥ शंयोरभिस्रवंतु नः ॥ ऋ. १०।९।८, य. ३६।१२

अर्थ—(देवीः आपः) दिव्य जल (नः) हम सबोंके लिये (शं) शांति (अभिष्टये) सहायता और (पीतये) संरक्षण करनेवाला (भवंतु) होवे। तथा वह जल (नः) हम सबोंके लिये (शं) शांति और (योः) रोगादिकों को दूर करनेकी शक्ति (अभिस्रवंतु) देवे।

मानसिक ध्यान—( आचमन करने तथा किसी अन्य समय जल सेवन करने के काल में अद्धामय विश्वास समझना चाहिए कि ) यह जल बहुत दिग्य गुणों से युक्त है। और इसके सेवन करने से प्राणिमात्र के लिये शांति, तृति, स्वास्थ्य, नीरोगता और रोग दूर करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और सब प्रकारका कल्याणही कल्याण हो सकता है। इसलिये इसके सेवन करने से मुझे भी आरोग्य, आनंद, बल, दीर्घ आयुष्य, तेज, वीर्य, उत्साह, आदि निःसंदेह प्राप्त होगा। जल ( आपः ) प्राप्त करने योग्य है, यही ( देवीः ) देवकी शक्ति है। सर्वट्यापक परमेश्वरकी ध्यापक, शांतिमय और पवित्र शक्ति जलक्ष्य से मुझे और सब प्राणियों को प्राप्त हो रही है। ईश्वरकी शांतिका मैं इसमें अनुभव कर रहा हूं।

निःसंदेह इसके सेवनसे मुझे (शं) शांति प्राप्त होगी। इस जल की सहायतासे सब (अभिष्ठये) अभीष्ठ शुभ गुण मुझे प्राप्त हो सकते हैं। इसीसे दुष्ट विकारों का शमन होगा। सब प्रकारका (पीतये) संरक्षण अर्थात् रोगादिकांसे बचाव इसी जलसे हो सकता है। यह जल स्वास्थ्य और विषमताके प्रतिकार की शांकि मेरे शरीरमें स्थापन कर सकता है। हे ईश्वर! तेरी अद्भुत शांकि है कि जिसके द्वारा तूने इस प्रकारका शुभ गुणकारी जल उत्पन्न करके हम सब प्राणिमात्रोंपर अपार दया की है। इसी तेरी दया की वर्षा हम सबपर सदैव होती रहे।

अनुष्टान—इस मंत्रका उच्चारण और उक्त ध्यान करनेके पश्चात जलका आचमन कीजिए और जलकी शांतिका अनुभव अपने अंदर कीजिए।

तीनवार आचमन करनेके पश्चात् निम्न मंत्रोंका उच्चारण करके 'इंद्रियस्पर्श 'करना उचित है। संध्योपासनाकी पूर्व तैयारीमें 'अंगस्पर्श' किया है। अब यहां 'इंद्रियस्पर्श' करना है। स्थूल अवयवांका नाम 'अंग ' है और आत्माकी सक्ष्म शक्तियोंका नाम 'इंद्रिय' है। अंगस्पर्शक मंत्रोद्वारा स्थूल अवयवोंकी शाक्तिका उत्कर्ष करनेका अनुष्ठान किया गया है। अब इस इंद्रियस्पर्शद्वारा अवयवोंके अंदरकी सूक्ष्म आत्मशाक्तियांका विकास करना है। पाठक इस बात की न भूलें। नहीं तो अंगस्पर्श और इंद्रियस्पर्श का उद्देश ही प्रतीत नहीं हा सकता। अंगस्पर्शक मंत्रोके साथ स्थूल शरीरकी स्थूल शक्तिके जपर मनकी धारणा करके उसका विकास करनेका यत्न हुआ है । अब अपने सुक्ष्म शरीर में विद्यमान अनंत सक्ष्म शक्तियांका विकास उसी प्रकार मनकी धारणाद्वारा करना है। इच्छाशक्तिकी परणा करनेके विना किसी शक्तिका विकास हो ही नहीं सकता, यही कारण है कि, सालोंसाल संध्याके मंत्र उच्चारते हुए भी संध्योपासनाके लाभसे लोक बंचित ही रहते हैं. और कह देते हैं, कि संध्या करनेसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ।

इसिलिये पाठकोंको अवस्य ध्यानमें रखना उचित है, कि अनुहास के विना केवल मंत्रोचारण मात्र से ही पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु। अब निम्न प्रकार अपनी इंद्रियोंकी सूक्ष्मश-कियों पर अपने मनकी हट धारणा करके निम्न साधन का अनु-ष्टान कीजिए—

## ( ४ ) इंद्रियस्पर्शः ।

### ॐ वाक् । वाक् । ।

अर्थ—हे (ॐ) ईश्वर! मरी स्थूल और सूक्ष्म वक्तृत्वशक्ति यश और बल से युक्त होवे।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक मेरे
मुख में उत्तम प्रभावशाली वक्तृत्व शाक्ति स्थिर रहे। तथा मेरी
स्यूल और सूक्ष्म वाचामें विलक्षण बल सदा निवास करे और
मेरे वक्तृत्वसे सदा ही यशकी वृद्धि होती रहे। अर्थात् मेरे वक्तृत्वके प्रभावसे मेरा यश बढे और दूसरोंको यशका मार्ग विदित होवे। यशकी और शक्तिकी हानि करनेवाला कोई शब्द मेरे
मुखसे न निकले।

अनुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकारसे थोडासा जलका स्पर्श मुखपर कीजिए। और उक्त भावना मनमें हुढ धारण कीजिए। अपने मनकी इच्छाशक्ति इस समय अपनी वक्तृत्वशक्तिमेंही स्थिर कीजिए और किसी अन्य बातका स्मरणतक न कीजिए। ऐसा करनेसे अपने मनकी सब शक्ति अपने वागिंदियमें जाकर वहांका स्वास्थ्य ठीक करेगी और उस इंद्रियकी शक्ति बढाएगी। इंद्रिय-स्पर्श के प्रत्येक मंत्रमें 'यशो-बलं' की अनुवृत्ति है। बल के साथ यश भी चाहिए। अंगस्पर्शके मंत्रोंमें 'अरिष्ट ' अर्थात स्वास्थ्य और आरोग्य तथा 'बल' और 'ओज' बढानेकी सूचना मिली है। वहांके अत्येक मंत्रमें 'अरिष्ठ, बल, ओज' की अनुवृत्ति है। केवल स्वास्थ्य और केवल बल बढनेसे पर्याप्ति नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ 'यश' न बढे । इंदियस्पर्शके मंत्रोंका यही मुख्य उद्देश है, कि हर-एक उपासकका विचार 'यश' की ओर खींचा जावे। उपासक यहां अपनी वक्त्रत्व शक्तिमें वल बढाने की इच्छा करे. और अपना भाषण यशस्वी सविचारोंसे परिपूर्ण बनानेका यहन करे। बरे शब्दोंके प्रयोगसे यशकी हानि होती है, इसालिये अपने भाष-णमें यदि कोई बुरा शब्द प्रयुक्त होता हो अथवा अपने वक्तत्वमें कोई अन्य प्रकारका देव हो तो उसे अपनी इच्छाशक्तिसे दर कर-नेका यत्न इस समय कीजिए। इच्छाशक्तिकी प्रबलता जिस बातमें होगी उस बातकी सिद्धि पाप्त होनी है। इसिछिये जो उपासक अपने वक्तृत्वमें वीर्य उत्पन्न करना चाहते हैं उनको उचित है कि वे अपने भाषण को बलवान और आजस्वी तथा दोषरहित करनेका यत्न करें। जिस सुक्ष्म इंद्रियमें शब्दका प्रथम स्फूरण होता है वहांही निर्दोष शब्दका स्फूर्ण होवे। बुरे शब्दकी प्रेरणा उत्पन्न होनेके पश्चात् उसको रोकना योग्य है, परंतु यदि बुरे शब्दकी प्रेरणाही उत्पन्न न हुई तो सबसे अच्छा है। बुराई पैदा करके उसका नाज्ञ करनेकी अपेक्षा मूलमें बुराई पैदाही न हो तो सबसे उत्तम है। इसलिये इस समय यशस्वी बलवान वक्तृत्वकाही चिंतन कीजिए। इसके पश्चात-

#### ॐ प्राणः प्राणः ॥ २ ॥

अर्थ—मेरा प्राण बलवान होकर यशके साथ संयुक्त होवे।
मानिसक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरे
दोनों नासिकाओंके द्वारा संचार करनेवाला प्राण उत्तम बलवान्
होकर यशके मार्गमें जीवन ध्यतीत करनेका उत्साह उत्पन्न करे।
अनुष्ठान—जीवन और प्राण एक दूसरेसे पृथक रह नहीं सकते
अपना जीवन बल उत्साह और वीर्यसे युक्त करनेकी सचना यहां

मिलती है. तथा अपने संपूर्ण जीवनमें सर्वत्र विजय पातिपूर्वक वडा यहा संपादन करनेका निश्चय करना हरएक को उचित है। प्राणके बलपर ही दीर्घ जीवन अवलंबित होता है इसलिए इस मंत्रका घ्यान करतेहए निम्न प्रकारसे प्राणायाम का अभ्यास करना योग्य है। प्राणायाम करनेके समय अपनी इच्छा-शक्तिमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि मैं प्राणायामानि योगसाधनद्वारा नीरोगतापूर्वक वृधिजीवन अवस्य पाप्त करूंगा और सब विघ्नोंको दर करके अपना और जनताका हित करनेके महान् पुरुषार्थ अवस्य कर्ह्मा । इस समय करने योग्य चार प्रकार के प्राणायाम हैं। (१) एकपाद प्राणायाम-जितनी देरमें पुरक किया जायगा, उतनी ही देरमें कुंभक और उसके सवागुणा समय में रेचक करनेसे एकपाद प्राणायाम होता है। (१) द्विपाद प्राणा-याम-जितने समय में पूरक किया जायगा उसके इग्रणी देखें कुंभक और उसके देखगुणा समयमें रेचक करनेसे द्विपाद प्राणायाम सिद्ध होता है। (३) त्रिपाद प्राणायाम-जितनी देरमें परक होगा उससे तीन गुणे समयमें कुंभक और पौने दो गुणे समयमें रेचक करनेसे त्रिपाद प्राणायाम सिद्ध होता है। (४) चतुष्पाद प्राणायाम-जितने काल में पूरक किया जायगा उसके चार गुणा समयमें कंभक और दुगणे समयमें रेचक करनेसे इसकी सिद्धि होती है। प्रत्येक दिन प्रारंभमें ये चारों प्राणायाम चार, तीन दो और एक इस प्रमाणमें करना उचित है। क्रमपूर्वक करनेसे कंसक का अभ्यास बढ जाता है। प्रथम दिन एकपाद पाणायाम चार वार, द्विपाद प्राणायाम तीनवार, त्रिपाद प्राणायाम दोवार और चतुष्पाद एकवार कीजिए । प्रत्येक पंद्रह दिनके प्रशात प्राणाया-मकी एक एक संख्या वढाइए इस प्रकार करीब एक वर्षकी अव-धिमें एकपाव प्राणायाम वीस अथवा पञ्चीस वार करनेकी यो-**ग्यता प्राप्त हो सकती है। जब पञ्चीसवार पहिला प्राणायाम होने** क्रगेगा. तब एकपाद प्राणायाम बंद करके आगेके तीनही करते

राहिए। अब पूर्व प्रकार ही प्रत्येक पंद्रह दिनमें प्रत्येक प्रकारके प्राणायामकी संख्या एक एक बढानेका कम वैसा ही रखना चाहिए 🕨 इस शकार दूसरे वर्षकी समाप्तितक शेष तीनोंमेंसे दूसरे प्रकारके प्राणायामकी संख्या चालीसतक होने लगेगी। इस समय द्विपाद प्राणायाम बंद करके केवल अंतके दोही प्राणायाम करते रहिए । पूर्वीक्त प्रकार पंद्रह दिनोंमें एक संख्या बढातेहुए तृतीय वर्षकी अविभें तीसरे प्रकारके प्राणायाम की संख्या साठतक सुगमतासे हो सकती है। इस समय त्रिपार प्राणायाम बंद करके केवल चत-ष्पाद प्राणायामकाही अभ्यास करना योग्य है। यही चतुष्पाद प्राणायाम ग्रस्य और पूर्ण प्राणायाम है। अन्य प्राणायाम इसकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये साधन मात्र हैं। प्राणका स्थान फेंफ-डोंमें हैं। फेंफडोंमें बल लानेके लिए उन साधक प्राणायामोंकी आवश्यकता है। कई लोक हठसे क्रमपूर्वक प्राणायाम न करते हुए एकदम चतुष्पाद प्राणायाम बलात्कार से करने लग जाते हैं, ऐसा आंवेचार करनेसे छातीमे तथा अन्य इंद्रियोंमें विविध प्रकारकी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जब व्याधियां उत्पन्न होती हैं, तब वे कहते हैं कि प्राणायामसे यह हानि होगई, परंतु वास्तवमें अवि-चार के कारण व्याधि होती है न कि प्राणायाम के कारण । इस लिये यहां उपासकोंको सावधान किया जाता है कि वे कमपूर्वक हानै:हानै: प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन किया करें। एक वर्षकी सिद्धि दो वर्षोंमे हागई तो कोई हानि नहीं है, परंतु सिद्धिकी लालचसे शीघता और हठ करनेसे बडी हानि हो सकती है। सात्विक भोजन करनेवालांको प्राणायाम से बडा लाभ होता है, परंत जो मांसाहार आदि करते हुए, तथा शराब, तमाखू, चाय, काफी आदि पदार्थींका सेवन करते हुए प्राणायाम करने लगते हैं, उनको बडा नुकसान होता है । इस लिये उपास-कोंको उचित है, कि वे सब प्रकारके दुर्व्यसन छोड देवें और शुद्ध सारिक भोजन करने लगें तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक प्राणायाम का

अभ्यास प्रतिदिन करें। जो ऐसा करेंगे उनको आनंद प्राप्त होगा, और प्राणायाम के ही समय एक प्रकारके अद्वितीय अमृतरसका स्वाद मुखमें चलता रहेगा । और क्रमशः अन्य लाभ भी होते रहेंगे। प्राणायाम की संख्याके विषय में ऊपर छिखाही है। अब पाणायामके समयकी अवधिक विषयमें थोडासा लिखना उचित है। नासिकाद्वारा श्वास अंदर लेनेके किया को 'पूरक ' कहते हैं. षाणको अंदर स्थिर रखनेके अभ्यासको 'कुंमक 'कहते हैं और नासिकाद्वारा फिर बाहिर छोडनेको 'रेचक कहते हैं। 'प्रक-कुभक-रेचक ' मिलकर एक प्राणायाम होता है। पूरक-कुंभक --रेचक की अवधिकी न्यनाधिकतासे विविधप्रकारके प्राणायाम बन जाते हैं, जिनमेंसे चार प्राणायाम ऊपर दिये हैं । और येही प्रतिदिन करने योग्य हैं । इनमें भी चतुष्पाद प्राणायाम सबसे मुख्य और पूर्ण है, और अन्य उसकी तैयारी के साधक हैं। 'पुरक--क़ंभक--रेचक' की अवधिका प्रमाण प्रथम आरंभमें अंकोंकी गिनतीसे करना योग्य है । जैसा-प्रथम दिन एकपाइ प्राणायाम छः अंकोंकी गिनतीतक पूरक, छः अंकोंकी गिनतीतक कुभक और आठ अंकोंकी गिनतीतक रेचक करना । इसीदिन चतुष्पाद प्राणायाम निम्न प्रकार होगा—छः अंकोंसे पूरक, चौवीस अंकोंसे कुंभक और बारह अंकोंसे रेचक । इसके बीचके 'प्राणायाम इसी हिसाबसे पाठक समझ सकते हैं। स्पष्ट होनेके **र्रिये प्रथम दिनका प्रमाण नीचे देता ह-**-

#### पू. कुं. रे.

एक पार प्राणायाम—६×६×८ अंकतक चार प्राणायाम।
द्विपाद ,, —६×११×९ ,, ,, तीन ,,
त्रिपाद ,, —६×१८×१० ,, ,, दो ,,
चतुष्पाद ,, —६×२४×१२ ,, ,, एक ,,
प्रति पंद्रह दिनोंमें एक एक अंककी अवधि बढानेकी योग्यता

भाप्त हो सकती है। इस प्रकार साधारणतया एक वर्षमें प्राणायाम की अवधि करीब निम्नप्रकार हो सकती है—

#### पू. कुं रे.

एक पार् प्राणाशाम—१८×१८×१० अंक अविषके १८ प्राणाशाम द्विपार , —१८×८४३६ , , , १८ ,, त्रिपार , —१८×७२×८२ ,, ,, १२ ,, चतुष्पार ,, —१८×९६×८८ ,, ,, ६ ,,

जब आपका इतना अभ्यास होगा तब आप चतुष्पाद प्राणायाम करनेके समय (१) एक गायत्री मंत्रसे पूरक, (१) चार गायत्री मत्रसे कुंभक और (१) दो गायत्री मंत्रसे रेचक करके समंत्रक प्राणायाम कर सकते हैं। गायत्री मंत्रमें २८ अक्षर हैं इस लिये ऐसा करना इस समय सुगम होगा। परंतु प्रारंभमें अंकोंके हिसा- बसे करना सुगम है। विनाहिसाबके यहि करेंगे तो आपको अपनी योग्यताका पता नहीं लग सकता। इसके आतिरिक्त यदि कोई अन्य रीति आप ढूंढ सकेंगे तोभी कार्यभाग हो सकता है। तात्पर्य इतनाही है। के कमपूर्वक रानैः रानैः अभ्यास होना चाहिए।

जब दो तीन वर्षोंक अम्याससे आप पूर्ण प्राणायाम लगातार विना विश्रामक ८० तक कर सकेंगे, तब समझिए कि आपका अम्यास उत्तम होगया है। गायत्री मंत्रसे एक पूर्ण प्राणायाम कर-नेके लिय डेढ मिनिट लगता है। इस हिसाबस ८० प्राणायामके लिये दो घंटेका समय लगेगा। सर्व साधारण न्यावह।रिक जनोंके लिये इतना समय पत्येक संध्योपासना के समय निकालना कठिन होगा। ऐसी अवस्थामें प्राणायामों की संख्या कम करना योग्य है। परंतु बीससे कम नहीं होना चाहिए। संख्याकी न्यूनतासे सिद्धिमेंभी न्यूनता होगी ही, इसका कारण स्पष्टही है।

इसपकार प्राणायामीकी संख्या और प्राणायामकी अवधिका विचार होगया । जिसके पास जितना समय होगा वह उतना अभ्यास करे । जो जितना अभ्यास करेगा उसको वैसा छाभ होगा । प्रारंभमें बहुत अभ्यास नहीं करना चाहिए, परंतु एक वर्षके अभ्यासते फिर अपनी शक्ति के अनुसार करनेमें कोई हर्ज नहीं है । प्राणायाम करनेके समय मनमें यह भावना स्थिर रखना चाहिए कि विश्वव्यापक परभेश्वरीय प्राणशक्ति श्वासके साथ मेरे अंदर जा रही है और मैं उस अमृतस्व प्राणका पान कर रहा हूं तथा कुंभकद्वारा उस प्राणकों मैं अपने शरीर के प्राणमें स्थिर कर रहा हूं और रेचकद्वारा शरीरस्थ सब मलोंको बाहिर फॅक रहा हूं । इस प्रकार मरे अंदर प्रत्येक प्राणायामके साथ नवीन दिन्य जीवनका संचार हो रहा है और शरीरके दोष कम हो रहे हैं । इस प्रावनाकी मनमें स्थिरता करनेसे अपूर्व प्रसन्नता प्राप्त होती है ।

प्राणायाम करनेके समय विशेषतः अपना शरीर समस्त्रमें रखना चाहिए। पीठके मणके, गला और सिर सीधा समस्त्रमें रखना चाहिए। दिवार के साथ आप बैठेंगे तो पीठ, सिरका पिछला भाग और चूतडों का पीछला भाग दीवारके साथ स्पर्श करे। गलेको आगे झुकने नहीं देना चाहिए। पीठके मणकोंमेंसे बुद्धिका प्रवाह चल रहा है। पीठ समस्त्रमें रखनेसे और उक्त प्रकार प्राणायाम करनेसे बहुत लाभ हो सकते हैं। बुद्धि और उत्साह बहुत बढता है और आयुष्य की वृद्धिमी होती है। प्राणा-यामसे सब शरीरके अवयव और मन आदि इन सबकी प्रपुछता होती है। और जब प्राणायामद्वारा सब शरीर निर्मल होता है, तब पूर्ण नीरोगताकी प्राप्ति हां सकती है। प्राण और मन ये दोही शक्ति है। इसीलिये कहते हैं कि योगकी कियाओं प्राणायामसे होती है। इसीलिये कहते हैं कि योगकी कियाओं प्राणायामसे सबसे प्रमुख है। अस्तु। इस प्रकार प्राणायामका अभ्यास करनेके. प्रमात्र निम्न मंत्र पिछए—

### ॐ चक्षुः। चक्षुः॥ ३॥

अर्थ--मेरा नेत्र इंदिय यश और बलसे युक्त होवे।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक मेरे दोनों नेत्र तथा स्थूल सूक्ष्म नेत्र-इंद्रिय उत्तम बलवान होकर यशकी प्राप्तिके कर्म करनेमें सुफलता प्राप्त करें। मेरे से नेत्रों द्वारा कोई ऐसा कर्म न होवे कि जिससे नेत्रोंकी दुर्बलता अथवा किसी पकारसे मेरे यशकी हानी हो सके।

अनुष्ठान--पूर्वीक्त प्रकार थे। डासा शीत जल दोनों नेत्रोंको लगाइए और प्रेमसे अपने नेत्रीपर से दीचार बार हाथ घुमाइए। इस समय अपने मनकी सब शक्ति नेत्रोंमें प्रेरित कीजिए और पूर्ण उज्ज्वल नेत्रकी अवस्थाका चिंतन की जिए। जिस प्रकारकी उत्तम दृष्टि आप चाहते हैं उस प्रकारकी दृष्टि उत्पन्न हो रही है ऐसी भावना मनमें रखिए। और अपने दृष्टिके सब दोष दूर होने स्रगे हैं ऐसा विचार मनमें स्थिर कीजिए। विकल्प न उत्पन्न हुआ और ग्रुम विचार की स्थिरता हो गई तो हाई उज्ज्वल होने रुगती है। इस समय निम्न प्रकार अनुष्ठान की जिए। (१) नासाय-दृष्टि-अपनी नासिकाके अग्रभागमें दोनो आंखोंकी दृष्टि वेधक रीतिसे लगाना चाहिए। जितनी देर आप दृष्टि स्थिर रख सकेंगे उतनी देर स्थिर रखिए। किसी दूसरे पदार्थका कोइ विचार मनमें न लाइए। जब दृष्टि थक जायगी तब एकदम उस दृष्टिको किसी दूरके पदार्थ पर स्थिर कीजिए। यह पदार्थ अपने कमरेमें हो अथवा किसी बहिरके दृश्य में हो। एक दो मिनिट वहां स्थिर करके फिर आप अपनी दृष्टिको-–( २ ) झूमध्य−दृष्टि≕कर सकते हैं। अपने दोनो भींहोंके बीच के स्थान पर अपने नेत्रों की वेधक हि स्थिर करना इस समय उचित है। नासिकाम दृष्टिसे भूमध्य इष्टि थोडीसी कठिन है। दोनों स्थानोंमें दृष्टि स्थिर करना प्रथम अवस्थामें कठीन प्रतीत होता है, परंतु हो तीन महिनोंके निरंतर

अभ्यास से दृष्टि स्थिर होने लगती है। छः मासके अभ्यास से स्थिरता का अच्छा अनुभव आने लगता है। तथा एक वर्षके निरंतर अभ्याससे अच्छी प्रकार दृष्टिकी स्थिरता होने लगती है। इस प्रकार दृष्टिकी स्थिरतासे दृष्टिमें एक प्रकारका वीर्य आता है. हृष्टि वेधक बनती है और नेत्रोंकी चंचलता हटने लगती है। जो उपासक मनकी स्थिरता के साथ इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे उनको एक वर्षके अंदर चित्तकी स्थिरता का अनुभव हो जाता है, और जागृतिका भान नष्ट होने और उच्च भूमिका का दर्शन होनेकामी अनुभव पाप्त हो सकता है। समाधि की यह पूर्व तैयारी है, इस लिय पाठक इस अनुष्ठान का उपहास न करते हुए विश्वास से करते रहेंगे, तो उनको भी स्वयं अनुभव हो जायगा। (३) दृष्टि की स्थिरता-इस समय दृष्टिकी स्थिरता करने का भी अभ्यास करना उचित है। अपने आसन से कुछ थे। डं अंतर पर रखे हुए किसी तेजस्वी चमकीले पदार्थ पर दृष्टिकी स्थिरता का अभ्यास कीजिए। कुछ दर आप ऐसी दृष्टि करेंगे तो आपको ऐसा भान होगा कि सिवाय उस पदार्थ के और कोई पदार्थ वहां नहीं है। जितनी देरतक आप इस प्रकार स्थिर चित्त होकर बैठ सकेंगे उतनी वेधकता आपकी दृष्टिमं उत्पन्न होगी। दूसरेके चित्तपर प्रभाव जमानेकी योग्यता इस प्रकार प्राप्त हो सकती है। मानीसक इच्छाशक्तिद्वारा दूसरोंके रोग दूर करनेकी योग्यता इस अनुष्ठानसे आपकी दृष्टिमें आस-कती हैं ॥ पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अभ्यास से 'योगनिदा 'का भी उपासकों को अनुभव भात हो सकता है। 'योगनिद्रा' की अवस्था समाधिसे निचले दर्जेपर है परंतु इस से अभौतिक स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो सकती है। जिस भावनाकी मनमें स्थिरता करके बोगनिद्रा प्राप्त होगी उसी भावनाका उस समय साक्षात्कार हो सकता है अर्थात आरोग्य की भावना मनमें स्थिर करके योग-विद्रामें जानेसे शरीरके रोग निवृत्त हो सकते हैं। यह अनुभव की

बात है इस लिये विना संशय उपासक उक्त दृष्टियोंका अभ्यास कर सकते हैं। अंगस्पर्शके मंत्रोंमें कहे दृष्टिविषयक अभ्यास के प्रशात इस अभ्यासको करना है। आठ वर्षकी आयुमें इस प्रकार का अभ्यास प्रारंग होनेसे दृष्टिकी सब प्रकारकी कमजोरी दूर होती है और वृद्ध अवस्थामें भी उपनेत्रों (ऐनक) की आवश्य कता नहीं होती। जिस किसी आयुमें इस अभ्यासको योजनापूर्वक करते और शनैः शनैः बढ़ाते जानेसे बढ़ा लाभ होता है।

## ॐ श्रोत्रं । श्रोत्रम् ॥ ४ ॥

अर्थ-मेरी श्रवण इंदिय यश और बलसे युक्त हा।

मानसिक ध्यान—मेरी सो वर्षकी पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरी श्रोत्र इंदिय उत्तम बलवान रहे और यश बढ़ानेके श्रेष्ठ कार्यमें सदा तत्यर रहे। मैं अपने कानोंसे कभी बुरे शब्द नहीं सुनूंगा तथा किसी अन्यप्रकार अपनी श्रवणशक्तिका दुक्पयोग नहीं कहंगा। तथा मैं कोई ऐसा आचरण नहीं कहंगा कि जिससे मेरी श्रवणशक्ति क्षीण हो सके।

अनुष्ठान—पूर्वोक्त प्रकारसे कानोंको थोडासा जलस्पर्श कीजिए और अपने मनकी घारणा अपने श्रवण इंद्रियपर कीजिए। यदि आपकी श्रवणंद्रियमें कोई क्षीणता अथवा त्याधिकी दुर्वलता अथवा अपूर्णता हो तो उसको दूर करनेके लिये इस समय आज्ञा दीजिए। आपका मन यदि आपके स्वाधीन होगा तो आपकी आज्ञाका तत्काल पालन करेगा। और यदि स्वाधीन न होगा तो उसको निश्चय से स्वाधीन करनेका इसी प्रकार घारणासेही प्रयत्न कीजिए। अब आप पूण और उत्तम श्रवणशक्तिकी भावना मनमं धारण कीजिए और मनको इधर उधर न दौडाते हुए वैसाही आपका श्रवण इंद्रिय है, और उसके सब दोष दर होगये हैं, तथा उसीपकार पूर्ण आयुकी समातितक अपना श्रवण इंद्रिय परिपूर्ण अवस्थामें रहेगा, ऐसा संकल्प हढ रखिए। इस समय कोई दूसरा

विकल्प मनमें न आने दें। ऐसा अभ्यास प्रति दिन करनेसे बढाहीः स्राभ होता है।

#### ॐ नाभिः ॥ ५ ॥

अर्थ-भेरे नाभिस्थानकी सब प्रकारकी समान शक्ति बल और यशसे युक्त हो।

मानिसक ध्यान—मेरे नाभिस्थानमें समान नामक प्राण है उसके अंदर उत्तम बल प्राप्त होते। इस समान-प्राणसे सब शरीरकी समानता प्राप्त होती है और सब प्रकारकी विषमता दूर होती है । मेरी समान शक्ति उत्तम बलवान होकर मेरी सौवर्षकी दिष्ठें आयुकी समाप्तितक अपना कार्य उत्तम शकार करनेमें समर्थ होवें और इस शक्ति से में युक्त होकर यशसे पूर्ण यशस्वी बनूंगा।

अनुष्ठान- पूर्वीक्त प्रकार सीधे हाथमें थोडासा जल लेकर नामि और उसके आसपासके चारों ओर के छः छः अंग्रलतक पेटके भागपर शनैः शनै लगाइए। लगानेका प्रकार भी ध्यानमें रखिए। नाभिस्थानपर थोडासा जलस्पर्श कीजिए और उसकी मध्य मानकर नामिके चारों ओर वर्त्नल खींचतेहए गीला हाथ घुमाइए। सीधी तरफ से बायें तरफ वर्तल खींचा जावे और प्रारं-भमें छोटा और पीछेसे बडा खींचा जावे। प्रारंभमें विना बलसे और पश्चात बलके साथ हाथ घुमाकर सब जल वहां शुब्क किया जावे । जल इतना लेना चाहिए कि सब पेटके ऊपर अच्छी प्रकार लग सके तथापि नाभिमें बहुत जल नहीं लगाना चाहिए। इस समय पूर्वीक्त मानसिक ध्यान करके निम्न अनुष्ठान कीजिए (१) नाभिस्थान का अभ्यत्थान-नाभिके समेत सब पेटको जपरकी पसलियों के अंदर खींचनेका यत्न की जिए। ऐसा करनेसे पेट पसलियोंमें चला जायगा और नामिका स्थानभी दो तीन अंग्रल जपर चले जायगा । इस अवस्थामें कमसे कम एक मिनिटतकः अथवा जितनी अधिक देर आप बैठ सकें उतना बैठिए। इसः अभ्यत्यानका अभ्यास प्रतिदिन एांच अथवा दश मिनिट करना उचित है। इससे क्षुघा प्रदीत होती है और पेटकी कमजोरी दूर होती है तथा समान प्राणकी अवस्था बलवान होने लगती है। यह अभ्यत्यानका अभ्यास साधारण अवस्थामें भी बडा लाभ-हायक है। (१) नाभिमांस-स्तंभन-पूर्वीक प्रकार नाभि और पेट को ऊपर पसलियोंमें खींच लीजिए और पश्चात पेट के वांचे बांये भागको पीछेही रख कर, बीचमें मांसका स्तंभसा बनाकर आगे बहा वीजिए: पसलियोंसे प्रारंभ होकर नाभिक नीचे छः अंग्रलतक बराबर एक रतंम जैसा खडा होगा, जिसकी चौडाई तीन उगलियां और ऊचाई बारह चौदह अंगुलियोंतक, जितना पेटका विस्तार होगा, होगी। इस प्रकार थोडा थोडा अभ्यास कीजिए। (३) नालि-पेट समेत नाभिस्थान के सब भाग की वाहिनेसे बाएं और बाएं से दाहिने शीघ्र गतिसे धुमाना। इस समय पालथी लगाके बैठना और कंधोंको नीचे नमाना चाहिए। अपने आसनपर बैठतेहुए दोनों हाथ सामने जमीनपर रखिए और इस नौलीको कीजिए। (8) इससमय नाभिस्थानके भागको गोल भंवर के समान भी धुमानेका यत्न कीजिए। ये चार अभ्यास इस समयके अनुष्ठानमें करना उचित है। यदि समय हो तो इन चारोंको कीजिए, और समयके अभावमे कोई एक तो अवस्य कीजिए। इस अभ्याससे जठर अभिका वीपन होता है। भूख बहुत लगने लगती है और भूख लगनेसे सब शरीरका आरोग्य भी प्राप्त होता है। जो लोक अधा प्रदीप्त करनेके लिये विविध औषधियां लते हैं और अपने शरीरमें मोल लेकर विष डालते हैं. उनको उचित है कि वे इत विधिको करते जांय। विना औषधि सेवन करनेके उन का अग्नि प्रदीत हो जायगा और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अस्तु। इस अभ्यासको करनेके समय अपनी सब बच्छाशक्ति पेट और नाभिस्थानमें प्रेरित करना चाहिए और उसको जाठरामिकी प्रदीतिमें लगानी चाहिए। तथा मनमें यह भाव

धारण करना चाहिए कि मैं इस विधिके अभ्याससे नामिस्थानके समान प्राणको उत्तम बलवान बनाकर अवश्यही दीर्घायु प्राप्त कहंगा। और किसी प्रकारके विद्योंसे निरुत्साहित नहीं होऊंगा।

#### ॐ हृदयम् ॥ ६ ॥

अर्थ-मेरा हृद्य बलवान और यशस्वी होवे।

मानिसक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक मेरा हृदय उत्तमं बलवान और अपना कार्य करनेमें सब प्रकार से योग्य होवे। मेरे हृदयके सबही भाव ऐसे शुद्ध और प्रेमपूर्ण होवें कि जिनसे प्रेरित होता हुआ में शुभ पुरुषार्थ करता हुआ उत्तम यशका भागी हो जाऊं। मेरे अंतःकरणमें कोई ऐसा माव न आवे कि जो व्यक्ति और जनताके घातका कारण हो सके तथा सब शुद्ध विचारोंका प्रवाह मेरे अंतःकरणसे सदा चलता रहे।

अनुष्ठान—पूर्वोक्त प्रकार सीधे हाथपर थोडासा जल लेकर ह्रवयपर वर्तुल गितसे मल लीजिए और मनमें गुद्ध और प्रेमपूर्ण भाव धारण करके अपना सीधा हाथ अपने ह्रवयपर रखिए कि जहां अंदर ह्रवयकी किया चलती रहती है। मन शांत रखेंगे तो आपके हाथको अपने ह्रवयके चलनेकी गितका भी इस समय ज्ञान हो जायगा। इस समय मनमें परमात्माकी शुद्ध भक्ति और सब जनताके कल्याणका प्रेममय शुद्ध भाव रखिए। सब बुरे भावोंको दूर रख कर सब अच्छे भाव ह्रवयमें धारण कीजिए। किसीके अथवा अपनेभी बुरे भावोंका इस समय चिंतन न कीजिए। शुभ कल्पनाएं कीजिए और जिस शुभ गुणकी आप कल्पना करेंगे उसके पराकाष्टाकी कल्पना कीजिए। शुभ गुणके पराकाष्टाकी कल्पना ही परमेश्वरकी कल्पना है यह न भूलिए। एक एक शुभ गुणकी पराकाष्टा मनमें स्थिर करनेका यत्न कीजिए, विशेषतः जो जो निर्वलता आपमें होगी, उस निर्वलताके विरुद्ध श्रेष्ठ सहुण की कल्पना कीजिए।

अर्थात् अपनी निर्वलताका स्मरण न करते हुए केवल उस श्रेष्ठ ग्रुणकी परमावधिकी कल्पना अपने मनमें स्थिर करनेका यत्न कीजिए कि जो गुण आपकी निर्बेलताका विरोधी है। यदि आपमें ब्रह्मचर्यका अभाव होगा तो वीर्यक्षीणताकी कल्पना न करते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्यका अथवा पूर्ण ब्रह्मचारीके बलका स्मरण कीजिए। उस विचार से मनको ऐसा परिपूर्ण कीजिए कि उस शुभ विचारके जलसे अपना मन पूर्णतासे भर जावे । इसी प्रकार सब अन्य शुभगुणोंके विषय में समझना उचित है। अपने हृदयपर हाथ रखकर मनमेंही कहिये कि " यही आ-त्माका स्थान है, तजस्वी अंगुष्ट मात्र पुरुष यहां निवास कर रहा है वह ही मैं हूं। मैं शरीरसे भिन्न और आत्माही हूं। मैं तेजस्वी हूं। यही आत्माकी नगरी है। यही दिव्यपुरी है। यही स्वर्गधाम है। मैं ग्रुद्ध होकर इस नगरीमें प्रविष्ट होऊँगा। बुरी भावनाओंक प्रबक्त होनेके कारण मुझे इस अयोध्यानगरीसे दूर जाकर अरण्य-वास लेना पडा है। दुष्ट भावनाह्नप राक्षसोंका नाश करके और शुभ विचारोंको पास करके मैं यशस्वी बनकर अपनी राजधानी में अवस्य विराजमान होऊंगा। यह हृदयही मेरी राजधानी है। में इस स्वर्ग भवनमें योगसाधन द्वारा अवश्य प्रवेश करके वहांक तेज और अमृतका अवश्यही अनुभव ऌंगा। यही देवोंकी नगरी है यही स्वर्ग है और यही "मानस-सरोवर ' है, इसीम मेरे हंस रूप पाण कीडा कर रहे हैं। इसी स्थानमें सब योगी भक्तजन जाते हैं और आत्मिक दिव्यशक्तिका अनुभव करते हैं। मैं भी उसी मार्गसे जाऊंगा और आत्माका अनुभव अवस्य छुंगा। मैं सबकी मित्रकी दृष्टिसे देखूंगा। सब जगतपर मेरी प्रेमकी दृष्टि रहेगी। सब जनताके हितमें मैं दक्ष रहंगा। क्योंकि सबके हितमें ही मेरा हित है। मैं सत्यका पालन करूंगा और अपना वायुमंडल शुद्ध रखूंगा। हे परमात्मन् ! मैं आपके पास शुद्ध होकर आ गया हूं। क्रुपा करो और मेरा सारध्य करो। " इस प्रकार के भाव अनमें इस समय स्थिर कीजिए और हृदय को शुद्ध बनाइए।

#### ॐ कंटः ॥ ७ ॥

#### अर्थ-मेरा कंठ बलवान और यशस्वी होवे।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी पूर्ण दीर्घ आयुकी समाप्ति-त्तक मेरा कंठ बलवान और उत्तम शब्दका ध्वानि प्रकाशित कर-नेका साधक होवे और मैं स्वर साधनसे उत्तम यश को प्राप्त होऊंगा।

अनुष्ठान-पूर्वीक्त प्रकारसे थोड़ासा जल गलेके चारों ओर लगाइए और निम्न प्रकार कंठासन कीजिए। (१) कंठबंध-ग-लेको सिकोडकर ठोडी छाती और गलेकी संधिमें डाटके लगानेसे कंठबंध होता है। गलेके मूल स्थानमें दोनों तरफकी हड्डियोंके बीचमें अंग्रठा रखने योग्य नरमसा स्थान है वहां ठोढी लगना चाहिए। इससे पीठके रीढके मणियोंका स्थान ठीक होता है जिसके कारण आयुष्य बढ़ने में सहायता होती है। बहुधा मनु-ष्यका सिर आगे झुकता रहता है, इस देशके कारण पीठकी रीटके मणि अपने अपने स्थानसे हिलते हैं और उनमें जो ज्ञानरसके तंतओंका प्रवाह चलता रहता है उसको प्रतिबंध होता है। इस कारण सब शरीरमें विविध रोग बढते हैं। इस कंठबंधसे सब पीठकी रीढके मणि अपने अपने स्थानमें ठीक जमजाते हैं और ज्ञानरसके तंत्रओंका प्रवाह विना प्रतिबंध चलता है। मस्तकसे ग्रदातक पीठकी रीढके मणियों में ज्ञानतंतुओंका स्थान है। इडा र्पिगला सुषुम्ना नामक तीन प्रवाह इनमे हैं। इनको ठीक करनेका कार्य कंठबंधके आधीन है, इसलिए उपासक इसका अनुष्टान ठीक प्रकार करें (२) कंठप्रश्वबंध---पूर्वीक्त कंठबंध छोडकर मस्तक-को सीघा पीठकी ओर लेजाकर मस्तकका प्रष्टमाग गलेके प्रष्ट-भागके मूलमें लगा देना । इस समय आंखें सीधी ऊर्ध्व दिशामें हो जाती हैं। कंठबंध में गलेका छातीके तरफका भाग सिकुड गया था, उसी प्रकार इसमें गलेका प्रव्रमाग सिकुड जाता है और

अच्छी प्रकार छाती आगे फैलती है। इसका प्रयोजनभी पूर्व स्थानमें लिखा हुआ ही है (३) सिरको वाई और बाई ओर क्रमशः जितना ले जा सकें उतना लेजानेका यत्न करना चाहिए प्रत्येक बाहुपर ठोढी को लगानेला यत्न करनेसे यह आसन बनता है। (४) सीधे कानको सीधे बाहु पर और प्रश्चात दूसरे कानको दूसरे बाहु पर लगानेका यत्न करना चाहिए। इसको क्रमशः करनेसे गलेकी नस नाडियोकी निर्मलता हो जाती है। (५) सिंहासन करनेसे भी गलेकी शुद्धि होती है। इन सब आसनों और बंधोंको करनेके समय अपने मनकी शाक्तिको कंठ-स्थानमें स्थिर करना चाहिए और इच्छाशक्तिको वहां की निर्देशिता सिद्ध करनेके लिये आहा। देनी चाहिए। अपना गला बाहिरसे मजबूत और अंदरसे शब्दोच्चाश्व लिये सुरेल,सुस्वर करना चाहिए। वणोंचारण उत्तम होना आवश्यक है तथा गलेक स्वायु बलवान होनेसे वृद्धावस्थामें सिरका कंप नहीं होता।

#### ॐशिरः ॥ ८ ॥

अर्थ-मेरा सिर बलवान और यशस्वी बने।

मानसिक ध्यान—मेरी सौ वर्षकी दीर्घ और पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरा सिर बुद्धिके अद्भुत कर्म करने में समर्थ, उत्तम विचार करनेवाला, और सुविचारोंका प्रचार करनेके कारण यशस्वी होवे। मेरी बुद्धिमें बुरा और हानिकारक विचार कभी न आवे। मेरा मस्तक सुविचारोंका केंद्र बने।

अनुष्ठान--सिरपर थोडासा जलका स्पर्श करके बिलकुल स्तब्ध होकर अपने मस्तक में जो विचारका स्थान है उसका ध्यान कीजिए। शुद्ध और निर्मल विचारों का वह केंद्र बने और कभी कुत्सित विचार के लिये वहां स्थान न मिले । इस प्रकार मनको आज्ञा वीजिए। मेरुके पृष्ठपर जो देवसभा है वह यही है। पीठकी रीढके सब मणिमाला को मेरु पर्वत कहते हैं। इन मेरु पवोंके जपर मस्तिष्कमें देवोंकी सभा है। इस लिये उपासकको इस समय उक्त देवसभाका ध्यान करना चाहिए। सब इंद्रियोंका नाम देव है और उन सब देवोंकी सभा मस्तिष्कमें है। शरीर देवोंका मंदिर है और मस्तिष्क देवोंका सभास्थान है, इस भावना को मनमें हढ करके निश्चय कीजिए कि मैं अपने सब इंद्रियोंको देवता बनाऊंगा और मस्तिष्क देवोंका सज्जा सभागृह बना दूंगा। मनुष्यका मनुष्यत्व उसके सिरमें और उसके हृदयमें है। जैसे जिसके सिर और हृदय होंगे वैसी उसकी योग्यता होती है। इस लिये हढ़ निश्चयसे अपने मस्तिष्ककी शुद्धिका विचार इस समय करना चाहिए।

## ॐ बाहुभ्यां यशो वलम् ॥ ९ ॥

अर्थ-मेरे बाहुओंमें बल और यश पाप्त होवे।

मानसिक ध्यान—मेरे बाहुओंमें उत्तम बल प्राप्त होवे। मेरे बाहु हृष्टपृष्ट सुप्रमाण और सुझौल होकर सदाही बलसे संपन्न रहें। मेरे बाहु बलवान बनें और सदा सज्जनोंका संरक्षण और दुर्जनोंका निवारण करनेके पवित्र पुरुषार्थमें समर्थ होनेसे यशसे युक्त होवें।

अनुष्ठान—इस समय पुनः बाहुओंपर पूर्वोक्त प्रकार जलका
मर्दन करके अपनी इच्छाशाक्तिकेद्वारा बाहुबलका ध्यान करना
चाहिए। अपना जिस प्रकारका बाहुबल आप बनाना चाहते हैं
उस प्रकारके बाहुबलसे युक्त अपने बाहु हो रहे हैं ऐसी भावना
मनमें हढ कीजिए। और बाहुओंकी शक्ति बढाने योग्य योगके
आसन इस समय कीजिए। अजंगासन, हंसासन, उष्ट्रासन, मंगुरासन, लोलासन, दोलासन, हस्तवृक्षासन आदि आसन इस
समय कीजिए। अथवा बाहुओंका अल बढनेके अन्य आसन जो
आप योग्य समझते हैं इस समय कर सकते हैं। परंतु संपूर्ण अनुष्ठानमें बाहुबलके विस्तारकाही पूर्ण विचार मनमें स्थिर और
प्रबल करना चाहिए तबही अच्छा फल हो जाता है।

#### ॐ कर-तल-कर-पृष्ठे ॥ १० ॥

अर्थ—मेरे हाथके तल और उनके पृष्ठमाग बलवान और यशस्वी होवें।

मानसिक ध्यान—मेरे हाथ सब श्रेष्ठ प्रकारका हाथोंका कर्म करनेमें समर्थ और बलवान होवे। और उनके प्रशस्त कर्मसे मुझे यशकी प्राप्ति होवे। मेरे हाथ कभी बुरे कर्म करनेके लिये प्रवृत्त न होवे।

अनुष्टान—पूर्वोक्त प्रकार हाथोंको थोडासा जलका स्पर्श करके एक हाथ दूसरे हाथसे बलसे पकड लीजिए और उस पकडसे पिहले हाथको छुडाइए। इसीप्रकार फिर पकडनेवाले हाथको पकडेहुए हाथसे बलके साथ पकडकर छुडवानेका प्रयत्न करना। जो हाथ पकडा होता है उसको घुमाकर छुडाना चाहिए जिससे अंगुलियोंमें किंधरका ठीक संचार होनेमें सहायता होती है। इस प्रकार करनेसे आपकोही हलकेपनका अनुभव हो जायगा। और हलकापनही आरोग्य है इसमं कोई संदेह नहीं। इस समय एक एक अथवा सब अंगुलियोंको करप्रष्ठकी ओर खेंचिए और पश्चात करतलकी ओर अंदर द्वाइए। अंगुलीके प्रत्येक पर्वको इस प्रकार अंदर और बाहर अर्थात आगे और पीछे खींचनेसे संपूर्ण हाथसे संधिस्थानकी शुद्धि होती है। पर्वोके संधिमें जो दोष होते हैं उनकी इसप्रकार निवृत्ति होजाती है।

इसप्रकार शेष अवयवों और इंद्रियोको बलवर्षनका प्रयत्न और उनको यशावर्षक पुरुषार्थमें प्रवृत्त करनेका निश्चय करना चाहिए। इतनी स्चना करनेसेही अपनी अन्य अन्य कमजोर इंद्रियोंको बलवान बनानेका यत्न उपासक पूर्व कही प्रक्रियाके अनुसारही विचार और युक्तिपूर्वक करते रहें। प्रत्येक इंद्रिय और अवयवको नीरोग, बलवान और सत्कर्ममें प्रवृत्त करनेके उपाय भिन्न भिन्न हैं, उनको पाठक विचारकी दृष्टिसे जान सकते हैं। आशा है कि पाठक इसप्रकार अपने आपको परिपूर्ण वनानेका पुरुषार्थ करेंगे। अंगस्पर्शके मंत्रोंद्वारा अंगोंकी नीरोगता और सवलता सिद्ध होगई थी, अब इन इंद्रियस्पर्शके मंत्रोंद्वारा इंद्रियोंकी सवलता और उनकी यशस्वी शुभकर्मोंमें प्रवृत्ति होगई है। अब सब अवयवों और इंद्रियोंकी पवित्रता संपादन करना है उस कार्यकेलिये निम्न लिखित मार्जन है।

# (५) मार्जनम्।

ॐ भूः पुनातु शिरसि ॥ १ ॥

अर्थ—हे (ॐ) परमेश्वर ! (भूः) मेरा अस्तित्व ( शिरसि ) मेर सिरमॅ (पुनातु ) पवित्रता करे ।

मानसिक ध्यान—हे परमात्मन् ! मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, मेरा चालचलन, मेरा व्यवहार, मेरा मस्तक अर्थात् विचारके स्थानकी पवित्रता करें। मेरे जीवनमें ऐसा कोईभी व्यवहार न हो कि जिससे मेरा सिर कुत्सित विचारसे युक्त हो सके।

अनुष्ठान—जलके छींटे सिरपर दीजिए। और अपने अस्तित्व, जीवन, चालचलन, व्यवहार आदिका निःपक्षपातसे विचार कीजिए। आपके जीवनसे आपके सिरपर बुरेभले संस्कार हो रहे हैं। आप अपने बाद्य व्यवहारसे दूसरोंको धोखा दे सकते हैं, परंतु आप स्वयं अपने आपको धोखा नहीं दे सकते। इसलिये अपने मस्तिष्ककी शुद्धिके लिये अपना चालचलन शुद्ध करनेका पक्का निश्चय, कीजिए। अपने किसी अवयव अथवा इंद्रियसे यदि किसी प्रकारका दृष्ट व्यवहार होता होगा, तो वैसा दुराचरण फिर न करनेका पूर्ण निश्चय कीजिए। में जीवनसे शुद्ध होकर अपने मस्तिष्कको पवित्र विचारोंका केंद्र बनाऊंगा ऐसा पूर्ण निश्चय कर लीजिए। और अपने चालचलनके सब होष दूर कीजिए। परमेश्वरको सन्मुख समझकर उनके सामने उक्त प्रकार प्रतिज्ञा कीजिए।

#### 🦥 भ्रुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ २ ॥

अर्थ—हे ईश्वर! मेरा (अवः) ज्ञान मेरे नेत्रोंकी पवित्रता करे।
मानसिक ध्यान—हे परमात्मन्! मेरा ज्ञान ऐसा उत्तम हो कि
जिससे मेरी दृष्टि शुद्ध बने। मेरे पास किसी समय ऐसा कोई
विचार न आवे कि जिससे मेरी दृष्टिमें किसी प्रकारका भी दोष
उत्पन्न हो सके।

अनुष्ठान—अपने नेत्रांपर जलके छींटे दीजिए। आप जगतके पदार्थों के तरफ किस हिष्टें से खर रहे हैं इसका विचार इस समय कीजिए। आपकी हिष्ट गुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। मित्रकी सत्य, गुद्ध और पवित्र हिष्टें आपके पास है वा नहीं, इसका विचार कीजिए। स्त्री, पुरुष, उच्च नीच धन बल आदिके पास देखनेके समय आपकी पवित्र हिष्ट चाहिए। हीन हिष्ट से किसीको न देखिए। ज्ञानसेही आपकी हिष्टमें पवित्रता आती है। इसलिये जो आप पहते, सुनते, बोलते, कहते हैं और उक्त प्रकारसे जो ज्ञानका व्यवहार आप कर रहे हैं, उससे आपकी हिष्टकी पवित्रता बढ रही है या नहीं, इसका विचार कीजिए। यदि आपके ज्ञान प्रहण करनेकी रीतिमं कोई दोष हों तो उनको दूर कीजिए। और अपनी हिष्टकी पवित्रता जिस प्रकारके ज्ञानसे होगी उस प्रकारका ज्ञान प्राप्त कीजिए।

## ॐ स्वः पुनातु कंठे ॥ ३ ॥

अर्थ--हे ईश्वर मेरी (स्वः) आत्मशक्ति मेरे कंठकी पवित्रता करे।

मानसिक ध्यान—हे परमात्मन् मेरा सत्व, मेरी भिजशक्ति, मेरा आत्मिक बल, जो (स्वः-स्वर्-सु+वर्) सबसे वर अर्थात् श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है वह मेरी निजशक्ति मेरे कंठकी पवित्रता करे। मेरे शब्दों में पवित्रता रहे। मेरे शब्दों से आत्मिक पवित्रता प्रकट होवे। ऐसा कभी न होवे कि मेरे शब्दों हु। अवनतिके विचार फैलें।

अनुष्ठान—कंठपर जलके छींटे वीजिए। कंठ शब्दका स्थान है चहांही 'उदान-प्राण' रहता है। उदान प्राणकी उपासनासे योगीकी सर्वोत्तम उच्चगति होती है। इसलिये उपासक को कंठकी पवित्रता संपादन करना आवश्यक है। आचमनादिद्वारा कफनिवृत्तिपूर्वक स्थूल कंठकी पवित्रता इससे पूर्व हो चुकी है। यहां कंठकी पवि-त्रताका तात्पर्य पवित्र शब्दोचारसे है। वाक्शक्ति ही मनुष्यका 'स्व-त्व 'है, क्योंकि इसीसे मनुष्यकी विशेषता अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा है। इससे पूर्व सिरकी पवित्रतासे पवित्र विचारोंकी सिद्धि और नेत्रकी पवित्रतास दृष्टिकी पवित्रताकी सिद्धि हो चुकी है। विचारकी पवित्रताके पश्चात उच्चारणकी पवित्रता अब करना है। उपासकको उचित है कि अपने मनुष्यत्वकी विशेषता वाणीके कारण इस कंठमें है, इस बातको इस समय स्मरण करे और बुरे शब्दोंका उच्चारण कभी न करनेका पूर्ण निश्चय परमेश्वरस्मरण पूर्वक इस समय करे। अपनी वाणीमें जी दोष हों उनकी हटानेका प्रयत्न करे और निज आत्मशक्तिका विकास वाणीद्वारा करनेके छिये अपनी परा-कान्ना करे।

## ॐ महः पुनातु हृदये ॥ ४ ॥

अर्थ—हे परमेश्वर! मेरी (महः ) श्रेष्ठतासे मेरे हृदयकी पवि-त्रता होवे।

मानसिक ध्यान—हे परमात्मन् ! मेरे आत्माकी जो श्रेष्ठता है उससे मेरा हृदय पवित्र बने । सदा उच्च और प्रशंसनीय विचार और भाव मेरे हृदयमें निवास करें । आत्मिक श्रेष्ठतासे सदाही मेरा हृदय श्रेष्ठ बना रहे ।

अनुष्टान—हृदयपर जलके छींटे वीजिए। और अपनी आत्मिक श्रेष्ठता, पूर्णता और पवित्रताका ध्यान कीजिए। आप अपने अंदर जो न्यूनताका अनुभव कर रहे हैं वह प्राकृतिक है, वह आपका निज आत्मिक स्वरूप नहीं है। जो आपके हृदयमें चित्राक्ति है और जो आपका निजस्वरूप है, जिसका तेज सब शरीरमें फैल रहा है, वह दिव्य आत्मशक्ति बडीही अद्भत है। आपके प्राकृतिक, स्यूल, मर्यादित, संकुचित, हीनभावोंके कारण आत्माके असली निजरूपकी शक्तिका विकास और प्रकाश होनेमें रुकावट हो रही है। इस लिये अपने हृदयमें अमर्याद भक्ति, अमर्याद मित्रता, अम र्याद प्रेम बहाइए और इसकी सिद्धिके लिये अपने आत्माके प्रभाव, गौरव और श्रेष्ठत्वका चिंतन कीजिए। अपने आपको हीन, पतित और बुरा न समझें । इस समय जो भाव आप अपने आत्माके अंदर है ऐसा मानेंगे वही वहां प्रकट होगा, इसलिये अपनी पूर्ण-ताका ध्यान कीजिए। पूर्ण परमात्माके अग्निमें तप्त होनेसे आपका जीव आत्माभी वैसाही तेजस्वी है, ऐसी भावना मनमें धारण कीजिए। प्रभुके अत्यंत समीप रहनेका जिसको स्वयंसिद्ध अधिकार है वह जीवात्मा हीन कभी नहीं हो सकता । इसलिये इसकी श्रेष्ठ-तासे अपने हृदयकी पवित्रता और श्रेष्ठता संपादन कीजिए । अपने हृदयके मानस सरोवरमें जो लहर उठेगी, वही सब शरीरके जगतमें फैल जाती है, इसलिये ग्रुमभावनाकी श्रेष्ठतापूर्ण ही लहर अर्थात भावना इस हृदयमें उत्पन्न होने दें। सब प्रकारके द्वेष और हीन-भाव दूर रिवए और शुभ विचार ही पास कीजिए। आत्माका स्वाभाविक तेज हृदयमें फैलाइए। इस समय आत्माकी अद्भुत शक्तिका ध्यान कीजिए और जो शभगुण अपनेमें धारण करना चाहते हैं उस गुणसे युक्त अपार सामर्थ्यशाली परमात्मामें अपने आपको मान लीजिए। इसप्रकार जिस ग्रणकी धारणा आप करेंगे उसगुणसं युक्त आप स्वयं वन जांयगे। इस प्रकार प्रतिदिन कर-नेसे जिस प्रकारकी हृदयकी पवित्रता आप करना चाहते हैं उस प्रकारका पवित्र और श्रेष्ट हृद्य आपका निश्चयसे बन जायगा । इसमें कोई संदेह ही नहीं है।

ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॥ ५ ॥

अर्थ-हे परमेश्वर ! मेरी (जनः ) जननशक्ति नाभिस्थानकी पवित्रता करे।

मानासिक ध्यान—हे परमेश्वर ! मेरी प्रजननशक्तिसे मेरा नामि-स्थान पवित्र होवे । ऐसा कोई कार्य मेरेसे न होवे कि जिससे मेरी यह शक्ति क्षीण हो सके ।

अनुष्ठान-प्रजनन अर्थात संतान उत्पन्न करनेकी शक्ति नाभि और उसके निचले भागमें रहती है। इसके स्थिर और पवित्र होनेसे नाभिस्थानकी पवित्रता होती है। इसका तात्पर्य इतनाही है कि वीर्यकी स्थिरता शरीरमे उत्तम प्रकारसे होनेके कारण 'समान-प्राण' शरीरमें बलवान रहता है और उसके ठीक रहनेसे सब शरीरका आरोग्य प्राप्त होता है। वीर्यकी क्षीणता होनेसे 'समान-पाण' निर्वल हो जाता है और उसके अशक्त होनेसे शरीरमें विविध रोग बढ़ने लगते हैं। इसलिये वीर्यके स्थिर होनेके द्वारा 'समान-प्राण' के नाभिस्थानकी पवित्रता प्राप्त करना आव-भ्यक है। जनन इंद्रियके संयमद्वारा इस स्थानकी पवित्रता प्राप्त की जा सकती है। आयुक्ते प्रथम पञ्चीस वर्षके भागमें पूर्ण ब्रह्म-चर्य पालन करने और गृहस्थाश्रममें ऋतगामी होनेसे वीर्यकी स्थिरता और नाभिस्थानकी पवित्रता प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मवर्ध पालनके विषयमें इतनाही कहना यहां आवश्यक है कि जिनके विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, उनकाही ब्रह्मचर्य स्थिर रह सकता है। मनके द्वारा, स्त्री आदि विषयका चिंतन करना छोड-नेसे तथा मनको राष्ट्रीय सार्वजनिक ईश्वरविषयक महान ग्रुभक• मोंमें लगानेसे वीर्यकी स्थिरता प्राप्त होती है। योगसाधन करनेमें रुचि बढानेसेभी जननस्थानकी पवित्रता प्राप्त हो सकती है। नामि-स्थान और वीय पवित्र होनेसे उत्तम संतान उत्पन्न होता है। तथा योगसाधनद्वारा दीर्घ आयु, नीरोगता, चित्तादिककी प्रसन्नता तथा अन्य योगफल पात हो सकते हैं। अपना मन ग्रुभ विचारोंसे युक्त करके जननइंद्रियादिक के जो जो दोष अपनेमें होंगे उनकी निवृत्ति करनेका इस समय द्वदिश्यय करना चाहिए।

## ॐ तपः पुनातु पादयोः ॥ ६ ॥

अर्थ-हे ईश्वर ' मेरा ( तपः )कष्ट सहन करनेकी शक्ति पार्वोकी पवित्रता करे।

मानसिक ध्यान—हे परमात्मन्! मेरा तपका अभ्यास अर्थात् श्रीतोष्णादि सहन करनेका अभ्यास पांवआदि स्थूल अवयवोंकी पवित्रता करे। मेरा कोई अवयव ऐसा निर्वल न हो कि जो शीत-उष्णकं सहन न होनेसे रोगी होवे। मेरे सब अवयव उत्तम सहन-शक्तिसे युक्त होकर निर्देश रहें।

अनुष्ठान—शीतउष्ण, सुखदुःख, हानिलाभ, नरम और सख्त आदि द्वंद्वोंको सहन करनका अभ्यास तप है। शीतकालमें शीतको सहना और उष्णकालमें उष्णताको सहन करना, तथा सुखदुःख अथवा हानिलाभके कारण प्रारंभ कियेहुए सत्कर्मसे निवृत्त नहीं होना। इसी प्रकार अन्य द्वंद्वोंका अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास अन्य समयमें करना चाहिए। तपके अभ्याससे ऋतु बद्दलनेपरभी शरीर नीरोग रह सकता है। बाह्य परिस्थिति बद्दल जानेपरभी शरीरकी समता तपके अभ्यासके कारण ठीक प्रकार रहती है। अपने शरीरके लिये जिसप्रकारके तपकी आवश्यकता है उस प्रकारका तप निश्चयपूर्वक में कहंगा और पांवआदि स्थूल शरीरकी सहनशक्ति अवश्य बढाऊंगा, ऐसा यहां निश्चय करना चाहिए। अपने शरीरकी कमजोरी किस बातमें है और उसको दूर करनेक लियं किस प्रकारका तप करना चाहिए, इसका इस समय विचार और निश्चय कीजिए।

#### ॐ सत्यं प्रनातु प्रनः शिरसि ॥ ७ ॥

अर्थ—हे परमेश्वर! (पुनः) फिर मेरे सिरमें सत्य पवित्रता करे। मानसिक ध्यान—मेरी सत्यकी निष्ठासे मेरा मस्तिष्क पवित्र होवे। मैं आग्रहसे सत्यका पालन करूंगा। सत्यका अवलंबन करूंगा। मैं निश्चय करता हूं कि मैं असत्यका त्याग करके अव-श्यही सत्यका पालन करूंगा।

अनुष्ठान—प्रारंभमें सिरकी पवित्रता अपने चालच्छनकी शुद्धः ताके द्वारा संपादन करनेकी सूचना दीगई है। इस मंत्रमें सत्यिनिष्ठाके अभ्याससे पुनः सिरकी पवित्रता करनेका उपदेश किया है। सिरकी पवित्रता वारंवार करनेका उद्देश स्पष्ट ही है, क्योंकि मस्तिष्क (दिमाग) से ही मनुष्यकी उच्चनीचता सिद्ध होती है। केवल सत्यका आग्रहही एक उपाय है कि जिससे मनुष्यका मस्तिष्क पवित्र हो सकता है। मनुष्यकी वृत्ति लालचमें फंसंती है और असत्यमें प्रवृत्त होती है। इसालिये प्रवल निष्ठासे और निलींभतासे सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिए। जितना सत्यका पालन होगा उतनी मस्तिष्क की शुद्धि हो सकती है। यहां उपासकको उचित है कि वह देखे कि अपन प्रतिदिनके आचरणमें सत्यका कहांतक पालन हो रहा है और असत्य कहांतक अंदर धुस रहा है। प्रत्येक समय अपने चालचलनका निरीक्षण सत्यकी कसौ-टीसे करना चाहिए और सत्यके पालनमें प्रतिदिन अधिक अधिक प्रवृत्ति करनेका यह करना चाहिए।

ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ ८ ॥

अर्थ-ओंकार वाच्य (ख) आकाशवत व्यापक ब्रह्म सर्वत्र पवि-त्रता करे। तथा (अ+उ+म्) जागृति स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन मेरी अवस्थाएं तथा मेरी (खं) सब इंद्रियें और मेरा (ब्रह्म) ज्ञान सर्वत्र मेरी पवित्रता करे।

म।नसिक घ्यान—परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे वह सबकी पिवता सदा सर्वत्र करता है, इसालिये वह मुझेमी पिवत्र बनावे। तथा मैंभी अपनी पिवत्रता करनेकेलिये तत्पर रहूंगा। मैं अपनी जागृति स्वप्न और सुषुतिमें अर्थात् सब जीवनमे पिवत्रताका जीवन क्यतीत कर्इंगा। सब इंद्रियोंको पिवत्र मार्गमें प्रवृत्त कर्इंगा तथा अपने झांनसे सर्वत्र पिवित्रताका प्रचार करूंगा।

अनुष्ठान—इस समय शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव परमात्माकी पवि-त्रताका ध्यान कीजिए। तथा अपनी सब अवस्थाएं, सब अवयव और इंद्रिय तथा अपना सब प्रकारका ज्ञान अपनेको पवित्रताकी और ले जा रहा है वा नहीं, इसकी अच्छीप्रकार परीक्षा कीजिए। और सर्व साधारणतासे अपने आध्यात्मिक सुधारका चिंतन कीजिए।

इस प्रकार इस अनुष्ठानमें अपनी पवित्रता सपाइन करनेका यत्न की जिए। अंगस्पर्शके समय नीरोगता, स्वास्थ्य और बलका यत्ने होगया। इंद्रियस्पर्शके समय बलके साथ यशप्राप्तिका यत्न होगया। अब इस मार्जन ( शुद्धि ) विधिमें अपने सब इंद्रियादि-कोंकी शुद्धता करनेका प्रयत्न होगया है। इस प्रकार स्वास्थ्य, यश और पवित्रताकी प्राप्तिके पश्चाद् अब प्राणायाम की जिए।

# (६) प्राणायामः ।

ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ स्वः। ॐ महः।

ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्।।

अर्थ—हे (ॐ) परमात्मन्। (भूः) अस्तित्व, (भुवः) ज्ञान, (स्वः) स्वत्व, (महः) श्रेष्ठता, महत्व, (जनः) जननशक्ति, (तपः) द्वंद्व सहन करनेकी शक्ति, (सत्यं) सत्यनिष्ठा इन सब अपनी शक्ति-योंको मैं प्राणके निरोधसे स्वाधीन रखता हूं अर्थात् इन शक्ति-योंका संयम मैं करता हूं।

मानसिक ध्यान—हे परमातमन् । मैं अपनी प्राणशक्तिके निरोधसे प्राणायामद्वारा अपनी सब शक्तियोंका संयम करता हूं। क्योंकि प्राणके आधारसेही उक्त सब शक्तियोंकी स्थिति है। मेरा अस्तित्व अर्थात् जीवन, ज्ञान, स्वत्व, महत्व, जननसामर्थ्य, तप और सत्यपालन, ये सब संयमद्वारा मेरे स्वाधीन हो जावें। प्राणा-यामद्वारा मनका संयम और इंद्रियोंका दमन होकर अपनी सब

शक्तियां मेरे स्वाधीन रहें। कभी कोई इंद्रियकी शक्ति उच्छृंखल न होवे। अपनी सब शक्तियां स्वाधीन होनेसेही मैं उनको अपनी उन्नतिके अमीष्ट कार्यमें ठीक प्रकार लगा सकता हूं।

अनुष्ठान—यहां प्रवीक्त प्रकारका पूर्ण अर्थात् चतुष्पाद् पाणाः याम करना चाहिए। प्रारंभमें केवल तीन वारही करना उचित है। प्रत्येक पंद्रह दिनके अभ्यासके पञ्चात् एक संख्या बढाइए इसप्र-कार अस्सी ( ८० ) तक बढ़ाना योग्य है। उपासक अपनी इच्छा और शक्तिके अनुसार न्यून अथवा अधिक संख्यामें प्राणायाम करते रहें। पूर्वोक्त पूर्ण पाणायाम ८० करनेके लिये दो घंटेका समय अवश्यही लगता है। जिसके पास समय होवे वह अवश्य करे। क्योंकि प्राणायामका साधन होनेसही योगसे साध्य उच्च े भूमिकाओं में प्रवेश होने योग्य अवस्थाकी प्राप्ति होती है । प्राणा-याम करनेके समय उक्त सात शाक्तियां प्राणके द्वारा अपने अंदर बढा र्ी हैं ऐसी भावना मनमें धारण करना चाहिए। पूरकके समय शक्तियोंकी प्राप्ति, कुंभकके समय शक्तियोंकी स्थिरता और रेच-कके समय दोषोंका निरास हो रहा है, ऐसी भावना करनेसे बडा लाभ होता है। उक्त सात शक्तियां अपना गौरव बढानेवाली हैं। पत्येक ज्ञक्तिकी श्रेष्ठता अवर्णनीय है, इसलिये प्रत्येक ज्ञाक्तिका विकास होनेकी आवश्यकता है। उपासक प्रयत्न करके शक्तियोंका विकास अपने अंदर करें।

# (७) अघमर्षणम्।

ॐ ऋतं चं सत्यं चाभी द्धात्तपसोऽध्यंजायत ॥
ततो राज्यंजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥
समुद्रादंर्णवादिधं संवत्सरो अजायत ॥
अहोरात्राणि विद्धद्विश्वंस्य मिषतो वशी ॥ २॥

# सूर्याचंद्रमसौ धाता यथापूर्वमेकल्पयत् ॥ दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः॥ ३॥

( ऋषिः-अधमर्षणो माधुच्छंद्सः । देवता-भाववृत्तम् ॥ )

अर्थ—(अमि-इद्धात्) प्रदीत्त (तपसः) आत्मिक तपके तेजसे कत और सत्य ये सार्वकालिक और सार्वमौमिक नियम प्रथम (अधि-अजायत) उत्पन्न हां गये।(ततः) प्रधात् (रात्रि अजायत) प्रलयकी रात्रि होगई। और तद्वनंतर प्रकृतिका समुद्र (अर्णवः) अशांत हो गया। इस प्रकृतिके प्रशुक्ष समुद्रसे (संवत्सरः) काल (अधि अजायत) उत्पन्न हो गया। (विश्वस्य मिषतः) सब जगतके हलचलको (वशी) वशमें रखनेवाले (घाता) विधाता ईश्वरने (यथापूर्व) पूर्वके समानहीं आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथिवी, सूर्य, चद्र, दिन, रात, आदि सब (विद्धत्) बनाया और (अकरूष्यत्) अपने अपने स्थासमे सुरक्षित रख दिया है॥

मानसिक ध्यान—इस संपूर्ण जगतके समान पूर्व कल्पमंभी इसीप्रकार यथायोग्य सब जगत्था। उसके प्रलयके समय में भी परमात्माके ऋत और सत्य नामके अटल नियम अपना कार्य कर रहे थे। अर्थात् ये नियम जैसे सृष्टिमं कार्य करत हैं उसीप्रकार प्रलयके सायभी दक्षतासे कार्य करते रहतें हैं। पूर्व सृष्टिके अंतके प्रशात् प्रलय रात्रिका प्रारंभ हुआ। नियत समय जानेके प्रशात्, जब दूसरा सृष्टि उत्पन्न होनेका समय प्राप्त हुआ, तब दिव्य मूल प्रकृतिक अदर हलचल होने लगी। परमात्माके ऋत और सत्य नियम जगतकी रचना करने योग्य हलचल करने लगे। जिसके कारण प्रकृतिके भयानक विशाल समुद्रके अंदर बढी हलचल मची। इससे समयकी उत्पत्ति हो गई। जगतकी सब हलचलको अपने आधीन रखनेवाले परमेश्वरने इसके प्रशात् इस वर्तमान जगतकी उत्पत्ति की। उसने यह संपूर्ण जगत् वैसाही रचा कि जैसा पूर्व कल्पमें था।

जिस प्रकार मनुष्य दिनका कार्य करके सो जाता है और दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर फिर कलका अधूरा कार्य समाप्त करनेके-लिये प्रयत्न करने लगता है । उसी प्रकार पूर्वकल्पके अंतकी अवस्था इस कल्पके प्रारंभमें शुरू हो गई है। पूर्वकरूपके अंतमें जो जिसका जैसा पापपुण्य, सुकृत दुष्कृत आदि था, वैसा ही इस कल्पके प्रारंभमें, उसको प्राप्त होगया है । बीचके प्रलयसे अपने अपने पापपुण्यमें न्यूनाधिकता नहीं हुई । जिस प्रकार रात्रिकी गाढ निदास अपने कलके सुष्कृत दुष्कृत नष्ट नहीं होते, परंत सब जैसेके तैसंही आजके भोगके लिये स्थिर रहते हैं, ठीक उसीप्रकार प्रलयकी महारात्रि और कालनिद्रासेभी पूर्वकल्पके पापपुण्य जैसेके तैसेही जीवोंके साथ रहते हैं। अर्थात जो नियम "दैनिक निद्रा" और प्रलयक लिक " कालनिद्रा' के विषयमें है वही मृत्युकी " महानिद्रा " के विषयमेंभी समझना उचित है । तात्वर्य उक्त नियमके अनुसार पूर्वजन्मक सुकृत दुष्कृत मृत्युकी महानिदाके कारण नष्ट नहीं होते, परंतु द्वितीय जन्मके समय जीवको जैसेके तैसेही प्राप्त होते हैं। मृत्युसे पूर्वशरीर नष्ट हो जानेके कारण पूर्व जन्मके सुकूत-दुष्कृत नष्ट नहीं होते। इससे बोध यही है कि जिसके जो सुकृत अथवा दुष्कृत होते हैं, व उसका वैसेही भोगने पडते हैं। अर्थात मुझे भी अपने दुष्कृतों और पापोका दंड अवश्यही भे।गना परेगा। परमेश्वरके ऋत और सत्य नियम मुझे नहीं छोडेंगे, फिर मैं अपने दुराचारको कहां छिपा सकता हू ? इसलिये सबसे उत्तम यही है कि मैं अपने दुराचारका दंढ भोगनेके छिये स्वयंही उद्यत हो जाऊं और अपने किये पापोंको छुपानेके लिये और नये पाप न करूं। इसलिये अब सरल भावसे मैं अपने नियमविरुद्ध आचरणका दंड भोगनेकेलिये तैयार होता हूं और प्रार्थना करता हं कि—"हे परमेश्वर ! मैं अपने किये दुष्कर्मीका दंड भोगनेके लिये तैयार हूं।मैं कभी अपने पाप नहीं छुपाऊंगा। अपने दोषोंको

सरस्र राितिसे दूर करनेका यत्न करूंगा । गत.....समयमें...
.....ये दुष्कर्म मैने किये । मैं उनको छुपाना नहीं चाहता । परंतु
उनका परिणाम भोगकरही उनसे निवृत्त होना चाहता हूं। साथही
मैं यहां पश्चात्तापपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जानबूझकर इसप्रकारके कोई बुरे विचार, हीन उच्चार और कुत्सित आचार भविष्यकालमें कभी नहीं करूंगा । हे ईश्वर । मैं असत्यको छोडकर
सत्यका अवलंबन करता हूं। मैं पवित्र बनकर तेरी दारण आता
हूं। मुझे आश्रय हो।"

अनुष्ठान—मनमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि, व्यक्ति, समाज, जाति, राष्ट्र जनता और जगतमें एकही अटल नियम है कि जिससे सब सृष्टिका प्रवाह चलाया जा रहा है। भूतकालमें किये अच्छे बुरे कर्मका मला और बुरा परिणाम जैसा व्यक्तिका वेसाही राष्ट्रकोभी अवश्य भोगनाही चाहिए। इसलिय हरएकको उचित है कि वह प्रतिदिन आत्मपरीक्षा करके अपने वैयक्तिक और जातीय अथवा राष्ट्रीय दोषांको जानकर, उनको दूर करनेका प्रयत्न विचारपूर्वक किया करे। स्वपक्षके दोषोंका मंडन और परपक्षके गुणोंका खंडन पक्षपातपूर्वक करनेसे यद्यपि सभाओंमं विजय प्राप्त किया जा सकता है, तथापि उससे कभी अभ्युद्य हो नहीं सकता। इसलिये अपने राष्ट्रके दोषोंका इस समय विचार करना'और उनको दूर करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए। यही (अध—) पापको (—मर्षणं) सहना, अर्थात अपने किये दुराचारके परिणामका बुरा फल भोगनेको उद्यत रहना है। यही सच्चा पायश्चित्त है। चित्तशुद्धिका यही उत्तम उपाय है॥

व्यक्तिमें और जनतामें कौनसे ग्रुण और कौनसे दोष होते हैं उसका विचार मनके द्वारा सूक्ष्म विचारके साथ परिभ्रमण कर-नसे हो सकता है। यही कार्य "अनसा परिक्रमण "के मंत्रोंद्वारा अब काजिए—

# (८) मनसा परिक्रमणम्।

अ प्राची दिग्रिशिधिपतिरसितो रक्षिता-ऽऽदित्या इषवः॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमौ रक्षितुभ्यो नम् इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु ॥ यो १ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जभे दृष्मः॥ १॥

अथर्ववेद ११२७।.

अर्थ--(प्राची दिक्) उदयकी दिशाका (अग्निः अधिपतिः) तेजस्वी स्वामी, (अ—सितः रक्षिता) बंधनरहित रक्षक, और (आहित्याः इषवः) प्रकाशक्ष्य शस्त्र हैं॥ (तेभ्यः) उन (अधिपतिभ्यः) तेजस्वी स्वामियोंकोही (नमः) मेरा नमन है। उन (रिक्षतृभ्यः नमः) बंधनरहित संरक्षकोंके लियेही हमारा आदर है। उन (इषुभ्यः नमः) प्रकाशके शस्त्रोंके सामनेही हमारी नम्नता रहेगी। (एभ्यः नमः अस्तु) इनके लिये ही हमारी नम्नता रहे। (यः) जो अकला (अस्मान्) हम सब आस्तिकोंका (द्वेष्टि) द्वष करता है और (यं) जिस अकले दुष्टका (वयं) हम सब धार्मिक पुरुष (द्विष्मः) द्वेष करते हैं (तं) उस दुष्टको हम सब (वः) आप सब सज्जनोंके (जंभे) न्यायके जबडेमे (दृध्मः) धर देते हैं।

मानसिक ध्यान—प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्रआदि सब दिव्य पदार्थोका उदय और उन्नति इसी दिशासे होती है और उदयके पश्चात उनको पूर्ण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है। इस लिये सचमुच यह प्रगतिकी दिशा है। जिस प्रकार इस उदयकी दिशासे सबका

उक्य और वर्धन हो रहा है उसीप्रकार हम सब मनुष्योंका अम्युद्य और संवधन होना चाहिए। यह पूर्व दिशा हम सब मनु-ध्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है। इस शिक्षाके अनु-सार हम सबको मिलकर अभ्युदयकी तैयारी करनी चाहिए। इस सूचना और शिक्षाका ग्रहण करके में अपने और जनताके अभ्यु-दयके लिये अवश्य यत्न कहंगा। उदयकी दिशाका (अफ्रिः) अग्रणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति है। उत्यका मार्ग ज्ञानी उप-देशोंद्वाराही ज्ञात हो सकता है, इसिलये हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पास जाकर जागृतिके साथ उनका उपदेश ग्रहण करेंगे। अब सोनेका समय नहीं है। उठिए, जागृतिका समय पारंम हुआ है। चलिए, तेजस्वी ज्ञानस युक्त ग्रुफ्के पास जायेंगे और उनसे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे। इस उद्य की दिशाका (अ-सितः ) बंधनोंसे दूर रहनेवाला, स्वतंत्रताके विचार धारण करने-वालाही रक्षक है। ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और स्वातंत्र्यके संरक्षकके साथ रहनसे स्वातंत्र्यकी प्राप्ति होती है। स्वतंत्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्र्यका संरक्षण करना आवश्यक है। इस संरक्षणके शस्त्रास्त्र (आदित्याः) प्रकाशके किरण हैं। प्रकाशके साथही स्वातंत्र्य रहता है। विशेषतः ज्ञानके प्रकाशसे स्वातंत्र्यका संवर्धन होना है।प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता है ठीक उसीपकार ज्ञानका सूर्य अज्ञा-नके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधोंको दूर करता है। अभ्युद्य प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण होनेकी आवश्यकता है और प्रतिबंधोंको दुर करनेसही स्वसंरक्षणकी शक्ति अपनेमें बढ़ती है। तेजस्विता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसंमान आदि आग्नेय गुणोंके आधिपत्यसेही अभ्यदय होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके संर-क्षकों और प्रतिबंधनिवारक प्रकाशमय शक्तियोंकाही हम आदर करते हैं। इसके विपरीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंग। जो अकेला इष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र पुरुषोंको कष्ट

देता है, उनकी प्रगित और उन्नितमें विश्व करता है, तथा जिसकें दुष्ट होनेमें सब सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूर्ण संमित है, अर्थात जो सचमुच दुष्ट है, उसको भी दंढ देना हम अपने हाथमें नहीं होना चाहते, परंतु हे तेजस्वी स्वामियो और स्वतंत्रता देनेवाले संरक्षको ! आपके न्यायके जबडेमें हम सब उसको रख देते हैं। जो दंढ आपकी पूर्ण संमतिसे योग्य होगा आपही उसको दी जिए।समाजकी शांतिके लिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह सच्चे अपराधी-कोमी दंड देनेका अधिकार अपने हाथमें न छेवे, परंतु उस अपराधीको अधिपतियों और संरक्षकोंकी न्यायसमामें अर्पण करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति और संरक्षकोंकाही सदा आदर करे। अर्थात् सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा तत्पर रहे।

अनुष्टान—उपासक इस समय अपने सामाजिक और जातीय अवस्थाका विचार उक्त मंत्रके अनुसंधानसे करे, धर्मके अनुक्रुस्त अपना कर्तव्य सांचे और तर्नुसार पुरुषार्थ करनेके लिये अपने मनकी तैयारी करे। सहुणोंका आदर और दृष्ट गुणोंका निराद्र करनेका मानसिक धेर्य अपने अंदर बढावे। सज्जनोंका सत्कार करनेका मानसिक धेर्य अपने अंदर बढावे। सज्जनोंका सत्कार करने और दुर्जनोंका निराकरण करनेका उत्साह मनमें बढावे। इस प्रकार आत्मयज्ञकी तैयारी करे। तथा अध्मर्धणतक जो अपनी उन्नति संपादन की है उसका समर्पण इस जनतात्माकी उन्नतिके अर्थ करनेका हढ संकल्प करे।

ॐ दक्षिणा दिगिंद्रोऽधिपतिस्तिरंश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः॥तेभ्यो नमोऽधिपति-भ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम् इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु॥ यो १ स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जंभे द्ध्यः॥ २॥ अर्थ—(दक्षिणा दिक्) दक्षताकी दिशाका (इंद्रः अधिपतिः) शत्तु निवारक शूर स्वामी, (तिरश्चि—राजी रिक्षता) मर्यादाका अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक और (पितरः इषवः) पितृशाक्तियां अर्थात् पजननकी शिक्तयां शस्त्र हैं। हम सब उन शत्रु-मिवारक शूर अधिपतियोंका, अपनी मर्यादाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिर्माणके लिये समर्थ पितृशक्तियोंका ही आदर करते हैं। जो हम सब आस्तिकोंका विरोध करता है और जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको हम सब आप स्वामी और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें घर देते हैं॥

मानिसक ध्यान-दक्षिण दिशा दक्षिण्यका मार्ग बता रही है। दक्षता, चातर्य, कौशल्य, कर्मकी प्रवीणता, शौर्य, धर्य वीर्य आदि शुभ गुणोंकी सूचक यह दिशा है, इसीलिये सीधा अंग दक्षिणांग कहलाता है, और सीधा मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी दक्षिण विशासे बताया जाता है। अर्थात दक्षिण दिशासे सीधेपनके मार्गकी सचना मिलती है। शत्रुका निवारण करने, अपने नियमोकी मर्या-बाका उलंघन न करने और उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी शक्ति धारण करनेवाले कमशः इस मार्गके अधिपति, संरक्षक और सहा-यक है। इन्हींका आदर और सन्मान करना योग्य है। अपनी उम्नतिका साधन करनेके लिये (इन्-द्र) शत्रुओंका विदारण कर नेकी आवश्यकता होती है। शत्रुका पराजय करनेपरही अपना मार्ग निष्कंटक हो सकता है। शत्रुओंके साथ युद्ध करनेसे अपना बल बढता है और शत्रुदमन करनके पुरुषार्थसे अपनेमें उत्ताह स्थिर रहता है। इस छिये मेरे तथा समाजके राञ्जऑका रामन करनेके उपायका अवलंबन करना मेरेलिये अवश्यक है। समाजकी शांतिके छिये अपनी मर्यादाका उहुंघन न करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता है। कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अत्या-चार न करे। मैंभी कभी अपने नियमोंका और मर्यादाका अतिक-मण नहीं कहंगा। समाजकी सुस्थितिक लिये उत्तम पितृशक्ति

अर्थात् सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्तिकी अत्यंत अवश्यकता है।
सुप्रजानिर्माणसे समाज अमर रह सकता है। इस लिये हरएक
पुरुषको अपने अंदर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक स्त्रीको अपने अंदर
उत्तम स्त्रीत्व विकसित करना चाहिए। तात्पर्य उक्त प्रकारके शञ्चनिवारक अधिपति, नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले संरक्षक और
उत्तम पितर जहां होते हैं वहांही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है।
इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनेका यत्न में अवश्य कर्छ्गा।
जो सबको हानि पहुंचाता है और जिसको सब समाज बुरा कहता
है उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक और पितरोंके न्यायालयमें हम
सब पहुंचाते हैं। वेही उसके दोषका यथायोग्य विचार करें। हरएक मनुष्यको उचित है कि वह सीधे मार्गसे चले और समाजकी
उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे।

अनुष्ठान—उपासकको उचित है कि वह उक्त मंत्रकी कसौटीसे अपनी तथा अपने समाजकी परीक्षा करे और अपने अधिपति, रक्षक और पितरोंकी वास्तिविक अवस्थाको सोचे। तथा अपने अंदर शत्रुका दमन करनेका सामर्थ्य, नियमानुकूल सब व्यवहार चलानेका अभ्यास तथा सुप्रजाजननकी उत्तम शक्ति स्थिर करनेका यत्न करे। अपना और समाजका नित्य संबंध जानकर अपने आपको समाजका एक अवयव समझ कर, समाजकी उन्नतिके लिये अपनी इतिकर्तव्यता करनेका पूर्ण निश्चय करे। इस मंत्रकी हिसे जो जहां दोष होंगे वहांसे उन दोषोंको निकालनेका पुरुष्ण करना हरएकका कर्तव्य है।

ॐ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपितिः पृटांकू रक्षिता-ऽन्नमिषवः॥ तेभ्यो नमोऽधिपितिभ्यो नमी रिक्ष-तृभ्यो नम् इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु॥यो हेस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जंभे दक्ष्मः॥ ३॥ अर्थ—(प्रतीची दिक्) पश्चिम दिशा का (वर्षणः अधिपतिः) वर अर्थात् श्रेष्ठ अधिपति, (पृत्-आ-कुः रक्षिता) स्पर्धामें उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक और (अनं इषवः) अन्न ध्यु हैं। उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिय, उन उत्साही संरक्षकोंके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्न के लिये हमारा आदर है। जो सबके साथ कलह करता है इस लिये सब भद्र पुरुष जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबड़ेमें धर देते हैं।

मानसिक ध्यान—पश्चिम दिशा विश्वामकी दिशा है; क्योंकि सूर्य, चंद्र, आदि सब दिश्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर ग्रुप्त होती हैं और जगत को अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात् विश्वाम छेनेकी सूचना देती हैं। पूर्व दिशाद्वारा प्रवृत्तिरूप पुरुषार्थकी सूचना होगई थी, अब पश्चिम दिशासे ग्रुप्त स्थानमे प्रविष्ट होने, वहां विश्वांति और शांति प्राप्त करने, अर्थात् निवृत्तिरूप पुरुषार्थ साध्य करनेकी सूचना मिली है। श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पुरुष इस मार्गके कमशः अधिपति और संरक्षक है। विश्वाम और आरामका मुख्य साधन यहां अब है। श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति और संरक्षकोंके लिय सबको सत्कार करना उचित है। तथा अबका आर सन्मानकी दृष्टिस देखना योग्य है। जो सबके मार्गोमें विम्न करता है इसालिये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते उसको अधिपतियो और संरक्षकोंकी न्यायसमाके आधीन करना योग्य है। समाजके हितके लिय सबको उचित है कि वे न्यायान मुसारही अपना सब बर्ताय करें और किसीका उपवव न दें।

अनुष्ठान—इस मंत्रके अनुसंधानसे अपने समाजर्का और अपनी परीक्षा कीजिए और किस अवस्थापर अपनी स्थिति है इसका विचार कीजिए। अपने अन्नादिककी अवस्थाका सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए तथा इसमें जो प्रतिबंधक शक्तियां कार्य कर रहीं होगी उन सबका निराकरण करनेका उपाय सोच लीजिए। अपना और समाजका आराम,विश्राम और आध्यात्मिक आदर्श किस प्रका- रका है, इस बातका विचार करके निश्चय की जिए कि इस विषयमें अपना कर्तव्य क्या है और उसकी किस प्रकार पूर्ण करना चाहिए! तथा जो उपाय सूझेगा और करने योग्य होगा उसकी करनेका निश्चय की जिए। क्यों कि जिस समाजका एक अवयव आप हैं उसकी न्यूनतामें आपकी ही न्यूनता है, इस लिये उसकी आवर्श समाज बनाना आपका अवस्य कर्तव्य है। उसकी पूर्णतामें ही आपकी पूर्णता है।

ॐ उदींची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽ शिन्रिषंवः॥तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षि-तृभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु॥ यो ५ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जंभै द्ष्मः॥४॥

अर्थ—( उदीची दिक् ) उत्तर दिशाका (सोमः अधिपतिः ) शांत अधिपति, (स्व-जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध रक्षक और (अशिनः इषवः ) विद्युत्तेज इषु हैं। उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी इषुओं ले लिये हमारा नमन है। जो सबका द्वेष करता ह और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकों के न्यायके जबडेमें धर देते हैं॥

मानसिक ध्यान—उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सुचना देती है। हरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न हर समय करना चाहिए। इस उच्चतर मार्गम शांत स्वभावका आधि-पत्य है, आलस्य छोड कर सदा सिद्ध और उच्चत रहनेके धर्मसे इस पथपर चलनेवालोंका संरक्षण होता है। व्यापक तेजस्वी स्वभावके द्वारा इस मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर होती हैं। इस लिये में इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषार्थ अवस्थ करूंगा। शांत स्वभाव धारण

करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध संरक्षकही सदा सन्मानः करने योग्य हैं। साथही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका आदर करना योग्य है। जो सबकी हानि करता है इसलिये जिसका सब सज्जन निरादर करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके सन्मुख खडा किया जावे। लोकही स्वयं उसको दंड न देवें। तथा अधिपति निष्पक्षपातकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देवें। समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना अत्यंत आवश्यक है।

अनुष्ठान—अपनी और समाजकी अवस्था उच्चतर करनेका विचार इस मंत्रके अनुसधानसे उपासकको करना चाहिए। उच्च-तर अवस्था तुलनात्मक होनेसे हरएक समय अवस्थाका सुधार किया जा सकता है। उच्चतर अवस्था बननेके लिये जिन गुणोंका विकास करना उचित है, उन गुणोंका विकास करनेकी प्रतिज्ञा इस समय कीजिए।

अ ध्रुवा दिग्विष्णुरिधपितः कल्माषेग्रीवो रक्षिता वीरुध इषेवः॥तेभ्यो नमोधिपितभ्यो नमो रिक्षि-तृभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु॥यो ई स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जंभे द्ध्म ॥ ५ ॥

अर्थ—(ध्रुवा दिक्) स्थिर दिशाका (विष्णुः अधिपतिः ) उद्यमी अधिपाति, (कल्माष-ग्रीवः राक्षितः )कर्म कर्ता संरक्षक और (वीरुधः इषवः ) वनस्पतियां इषु हैं। इन सब अधिपतियों और रक्षकोके लियेही हमारा आदर है इ०॥

मानिसक ध्यान—ध्रुव दिशा स्थिरता, दृढता, आधार आदि शुम गुणोंकी सूचक है। चंचलता दूर करने और स्थिरता प्राप्त करनेके लियेही नव धर्मके नियम हैं। उद्यक्षी और पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति और संरक्षक हैं। क्योंकि कर्मसेही जगत्की स्थिति है, इसिलये कर्मके विनः किसीकी स्थिरता और हहता हो नहीं सकती। यही कारण है कि इस हहताके मार्गके उद्यमी और पुक्षणार्थी संचालक हैं। यहां औषाधि वनस्पतियां दोष निवारणहारा सहाय्य करती हैं। जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हैं वे सब इस मार्गके सहायक हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्षणकों सन्मान सबको करना चाहिए। इ०॥

अनुष्ठान—अपनी और समाजकी स्थिरता और दृहता करनेका विचार यहां इस मंत्रके अनुसंधानसे कीजिए और जो जो उपाय सुझेंगे उनको करनेका अवश्य यह्न कीजिए। क्योंकि चंचलतासे इस जगतमें कोई कार्य वन नहीं सकता, जो कुछ उसति साध्य होती है, वह स्थिरतासे और दृहतासे प्रयह्न करनेपरही होती है।

ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृह्स्पतिरिधेपितिः श्वित्रो रेक्षिता वर्षमिषंवः ॥ तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रिक्षितृभ्यो नम् इषुभ्यो नम् एभ्यो अस्तु ॥ यो १ स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जभी द्ष्मः॥६॥

अ. ३।२७।६

अर्थ—( जर्ध्वा दिक् ) जर्ध्व दिशाका ( बृहस्पतिः अधिपतिः ) आत्मह्मानी स्वामी है, ( श्वित्रः रक्षिता ) पिबत्र संरक्षक है और ( वर्ष इषवः ) अमृत जल इषु हैं। आत्मह्मानी स्वामियोंका तथा पिबत्र संरक्षकोंकाही सबको सन्मान करना योग्य है। शुद्ध अमृत जलकाही सबको आदर करना चाहिए। इ०॥

मानसिक ध्यान—ऊर्ध्व दिशा आत्मिक उच्चताका मार्ग स्चित करती है। सच्चा आत्मज्ञानी आप्त पुरुषही इस मार्गका अधिपति और मार्गदर्शक है। जो अंतर्बाद्य पवित्र होगा वहही यहां संरक्षक हो सकता है। आत्माके अनुमव और पवित्रत्वका यहां स्वामित्व है। आत्मिक उच्चताके मार्गका अवलंबन करनेके समय आत्मक्षानी आप्त पुरुषके अधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी स्तपुरुषके संरक्षणमें रहते हुएही इस मार्गका आक्रमण करनेसे इष्ट सिद्धियोंकी वृष्टि होती है। आत्मिक अमृत जलका रसास्वाद लेनेका यही योगमार्ग है। मैं इस मार्गका आक्रमण अवश्यही करूंगा और दूसरोंका मार्गभी यथाशक्ति सुगम करूंगा। मैं सदाही उक्त प्रकारके आत्म-हानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्मान करूंगा। इ०॥

अनुष्ठान—आत्मिक उच्चताकी प्राप्तिक मार्गका इस मंत्रके अनु-संधानस विचार यहां करना चाहिए। तथा अपना व्यवहार उस दृष्टिसे करनेका वहां निश्चय करना चाहिए। व्यक्तिकी और समा-जर्का सच्ची उन्नति इस दृष्टिके साथ प्रयत्न करनेसही होती है। इसिल्ये पूर्व लखानुसार इस मंत्रके अनुष्ठानमंभी अपनी यथायोग्य आत्मिक उन्नति करनेका पूर्ण दृढ निश्चय करना योग्य है।

इस "मनसा परिकमा ' के छः मंत्रों में मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः दिशाओं क द्वारा स्वित किये हैं। (१) प्राची, (१ विक्षणा, (१) प्रतीची, (४) उदीची, (५) ध्रुवा और (६) कध्रां ये छः दिशाएं कमशः (१) प्रगति, (१) दक्षता, (१) विश्राम, (४) उन्नता, (५) स्थिरता, और (६) आतिमक उन्नतिके माव बता रहीं हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोंद्वारा स्वित किया है, विशेष विचार करन याग्य है। उपासक इन दिशाओं में होनेवाली नैसर्गिक घटनाओं को विचारकी हिष्टे से देखें। इस सृष्टिक विविध घटनाओं के द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है, ऐसी भावना मनमं स्थिर करके उपासकों को सृष्टिकी ओर देखना आव्यक्ष है। जड भावको छोडकर परमात्माके चेतन्यसे यह सृष्टि ओतभोत व्यात है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए। क्योंकि "यह पूर्णसृष्टि उस पूर्ण परमेश्वरके द्वाराही उद्यको प्राप्त होती है। और उस पूर्ण ईश्वरकी शिक्तिही इस सृष्टिद्वारा दिखाई

दे रही है। "इस प्रकार विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओं द्वारा अपनी उन्नतिके छः केंद्रों के संबंधमें उप-देश लेंगे तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोंका ज्ञान उनको हो सकता है।

# (९) उपस्थानम्।

(ऋषिः-प्रस्कण्यः काण्यः । देवता-सूर्यः ) ॐ उद्वयं तमसम्परि स्वः पश्यंत उत्तरम्॥ देवं देवत्रा सूर्यमर्गनम् ज्योतिरुत्तमम् ॥ यज्ञ. ३५।१८

अर्थ—(वयं) हम सव (उत्) उत्कृष्ट (तमसः) प्रकृतिसे (परि) परं (उत्तरं) अधिक उत्कृष्ट (स्वः) स्वकीय जीवात्माका (पश्यंतः) अनुभव करते हुए, (उत्तमं) सवमं उत्कृष्ट (ज्योतिः) परमात्मतेजका (अगन्म) प्राप्त करते हैं, जो (देव-त्रा देवं) सब दिव्य पदार्थोका प्रकाशक और (सूर्य) स्वयंप्रकाशी अथवा सबका प्रेरक देव है।

मानसिक ध्यान—(१) प्रकृति और उसका बना हुआ प्राकृतिक जगत् उत्कृष्ट है, क्यों कि वह जीवोंकी उस्नतिका उत्कृष्ट साधन है। पूर्ण परमेश्वरके निमित्तसे इस सृष्टिकी उत्पत्ति होनेसे यह सृष्टिभी पूर्ण ही है। (१) इस साधनरूप जगत्की अपेक्षा साधक अर्थात् साधनका उपयोग करके सिद्धिको प्राप्त होनेवाला जीवात्मा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जीव उक्त साधनका उपयोग करके अपनी उन्नति अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर सकता है। (३) उक्त दोनोंसेभी अधिक श्रेष्ठ सर्वोत्तम परात्पर पुरुष अथवा पुरुषोन्तम है, क्योंकि वह स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, स्वयंभु, और सर्वश्रकाशक है। यह सर्वोत्तम होनेसे उपास्य है और जीव इसके

उपासक हैं। हम सब जीव प्रथमतः प्रकृतिसे बनेहुए इस हरूय और स्थूल जगत्का अनुमव करते हैं। तदनंतर इसकी सूक्ष्म शिक्तयांको जानने लगते हैं। पश्चात् हम अपने अंतरात्माका अनुमव प्राप्त करते हैं और इस अनुभवके पश्चात् हम परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। क्यों कि वह परमात्मा सबसे परे, सबसे सूक्ष्म, और सबसे श्रेष्ठ है। इसलिये जगत् और जीवके ज्ञानके पश्चात् उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

अनुष्ठान—प्रथमतः सब सृष्टिको पिवत्र और शुम समझ लीजिए। इस जगत्को बंधनरूप न मानिए। क्यों कि परम मंगलमय परमे-श्वरकी जो यह सृष्टिरूप क्विति है वह अमंगल नहीं हो सकती। परमात्माकी व्यापक बुद्धि इस जगत्के रूपमें फैली है, ऐसी दृष्टि सदा धारण कीजिए। इस साधनरूप पिवत्र जगत्का साधक में जीवात्मा इस श्रिरसे भिन्न और स्वतंत्र हूं, में इस साधनका उपयोग करके सिद्धिको प्राप्त करूंगा और विझोंसे कभी निरुत्सा-हित नहीं होऊंगा, ऐसी मावना मनमें स्थिर कीजिए। और सर्व सामर्थ्योस युक्त परमात्माका चिंतन कीजिए जिससे अपने अंदर सब प्रकारकी शक्ति बढने लगेगी। इस समय किसी प्रकारका अपवित्र विचार मनमें न रखिए।

> ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहंति केतवेः॥ इशे विश्वाय सूर्यम्॥

> > ऋ. १।५०।१; यजु ३३।३१

अर्थ—(केतवः) ज्ञानी धुरीण लोक (विश्वाय हरो) सब को ज्ञान देनेके लिये (त्यं जात-वेदसं) उस जने हुए जगतको यथा-वत् जाननेवाले (देवं सूर्यं) दिव्य पेरक ईश्वरका (उत् वहंति) अनुभव करते हैं अथवा उसके साथ संयुक्त होते हैं।

मानसिक ध्यान—ज्ञानी लोकही परमात्माके स्वह्नपका अनुभव करते हैं। जो स्वयं अनुभव करते हैं वेही उस दिव्य अनुभवका

ज्ञान दुसरोंको दे सकते हैं। परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ, दिव्य, सबका भेरक और सबसे श्रेष्ठ है। वही एक सबका उपास्य आत्मा है। उसका ज्ञानी आप्त पुरुषोंसे ही बोध हो सकता है। इस लिये मैं ज्ञानी ग्रहजनोंके पास जाकर परमात्माका साक्षात्कार करनेका उपाय जान लूंगा और श्रद्धाभक्तिसे ध्यानधारणादिद्वारा उसका साक्षात्कार करूंगा । जो जो उनके साधनके उपाय हैं, उनको पास करूंगा और जो जो बाधा डालनेवाले होंगे उनको में दूर करूंगा। इस प्रकार करनेसे मुझे शीघही परमात्मस्वरूपका ज्ञान होगा। वह बडा ही आनंद और सौभाग्यका समय होगा कि जिस समय मुझे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा । हे परमात्मन ! मेरे अंतःकरणमें ऐसी भक्ति उत्पन्न करो कि जिससे मैं कृतकाँसे दूर होकर तेरे स्वरूप का अनुभव शीघही प्राप्त कर सकूँ। जिस प्रकार झंडियाँ उत्सव स्थानकी सुचना यात्रियोंको दूरसे ही देतीं हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी लोकभी स्वयं झंडे वनकर सब उपासकोंको उस दिव्य आत्माकी सूचना देते रहते हैं। परमात्भाके दिव्य स्वह्नपका प्राकाश इन आप्त पुरुषोंके अंत करणोंसे होता है। हे आनंद स्वह्नय परमा-त्मन् ! इस प्रकारका मेरा शुद्ध अंतःकरण बनाओ कि जिसमें तेरी दिव्य ज्योतिका प्रकाश हमेशा तजस्वी ही होता रहेगा।

अनुष्टान—जो आपका आप्त पुरुष अथवा गुरु होगा, जिससे अथवा जिसके द्वारा आपको आत्मिक ज्ञानका लाभ हुआ है, उसका स्मरण करके, अथवा अपने पूज्य आचार्यका स्मरण करते हुए उनके लगाये झंडे दिव्य परमात्माके तेजकी प्राप्ति गुझे हुई है, ऐसा मानकर, शुद्ध दिव्य ज्ञानस्वक्षप पवित्र मंगलमय परमात्माके शुभ गुणोंका चिंतन कीजिए। उन शुभ गुणोंसे अपने मनको ऐसा पूर्ण भर दीजिए कि जिससे भराहुआ अपना मन इधर उधर न भटक सके। जहांतक हो सके वहांतक चित्तकी एकाग्रता संपादन कीजिए और क्षुद्र विचारोंस अपना मन कलंकित न कीजिए।

(ऋषि-कुत्स आंगिरसः ॥ देवता—सर्थः )

अ चित्रं देवानामुदंगादनींकं चर्श्वर्मित्रस्य वर्रणस्याग्नेः ॥ आप्रा द्यावांपृथिवी अंतरिक्षं सूर्ये
आत्मा जर्गतस्तस्थुषेश्र ॥ स्वाहां ॥

ऋ. १।११५।१; यजु ७।४१

अर्थ—जो (देवानां) सब देवताओं में (चित्रं) विलक्षण और (अनीकं) बलवान् है, (मित्रम्य) सूर्य (वरुणस्य) दरुण और अग्नि आदिकांकां भी जो (चक्षु) प्रकाश देता है, (द्यावा-पृथिवी) दुलोक, पृथिवी और (अंतरिक्षं) अंतरिक्ष लाकम भी जो (आ-अमा) व्यापक है, तथा (तस्थुषः च)स्थावर ओर (जगतः) जंगम का भी जो (आत्मा) अंतरात्मा है, वह (सूर्यः) सकल जगत् का उत्पादक परमात्मा मेरे अंतःकरणमें (उत्-अगात्) प्रकाशित खेंवे। (स्व-आ-हा) मैं पूर्ण त्याग करता हूं।

मानसिक ध्यान—परमातमा सबसे विलक्षण और अद्भुत सामध्येशाली है, वह सूर्यादिकोंको प्रकाश देता है, मंपूर्ण जगत् में पूर्णतया व्यापक है, और स्थावर जगम सब जगत् का अंत-रात्मा वही है। में उसी एक ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना और उपा-सना करता हूं। मेरी इतनी ही प्रवल इच्छा ह कि वह मेरे हृक्यमें प्रकाशित होवे, ताकि उसके साक्षात्कारसे भें पवित्र और कृत-कार्य बन्नं। साथही में प्रतिज्ञा करता हूं। कि स्वार्थपरायणता का त्याग करता हुआ में परोपकारका जीवन व्यतीत करूंगा। क्योंकि में समझता हूं कि परमात्मसेवाका यही झद्ध मार्ग है।

अनुष्ठान—इस समय उपासकको अपने मनमें यह विचार स्थिर करना चाहिए कि, सब पदार्थ मात्रमें परमात्मा पूर्णतया भरा है और सब पदार्थ परमात्मा में हैं। मैं परमात्मा में हूं और मेरे अंदर परमात्मा है। मैं और परमात्मा दोनों एसे एकत्र मिले हैं कि उनमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार अभिमें छोहा रखा-हुआ तपकर अभिरूप बन जाता है, उसी प्रकार परमात्माके अंदर में रहनेसे उसके तेजसे तेजस्वी होनेके कारण में भी उस दिव्य तेजके द्वारा अंदरबाहिरसे तेजस्वी हो रहा हूं और होगणा हूं। अब मैं शुद्ध, पवित्र, निर्मल और तेजस्वी हूं। मैं बंधन रहित हूं। मैं केवल आत्मा हूं। और मेरे आत्मामें वह जगदात्मा प्रकाशमान हो रहा है॥

इस प्रकार स्थिर चित्तसे जितनी देर होसके उतनी देर ध्यान कीजिए और जो अनुभव आवेगा, उसको दूसरी संध्याके समय-तक स्मरण रखिए।

(ऋषिः—दृध्यद्भार्थाणः । देवता—सूर्यः)
ॐ तचक्षुर्देवहितं पुरस्तांच्छुक्रमुचरत् ।
पश्येम श्रारदें: शतं जीवेम श्रारदेः शतँ
शृणुंयाम श्रारदेः शतं प्रवंवाम श्रारदेः शतमदीनाः स्याम श्रारदेः शतं भूयंश्च श्रारदेः शतात् ॥

यजु ३६।२८

अर्थ—(तत्) वह (देव-हितं) देवों के लिये हितकारक (शुकं) पित्र (चक्षुः) ज्ञानतेज (पुरस्तात्) मेरे सन्मुख (उत् चरत्) उदित होगया है। उस तेजमें रहते हुए हम सब (शरदः शतं पश्येम) सौ वर्ष देखें, (शरदः शतं जीवेम) सौ वर्ष जीते रहें, (शरदः शतं श्रण्याम) सौ वर्ष सुनें, (शरदः शतं प्रज्ञवाम) सौ वर्ष प्रवचन करें, (शरदः शत अदीनाः स्याम) सौ वर्ष प्रवचन करें, (शरदः शतात् भ्यः) सौ वर्षसेमी अधिक आयु प्राप्त करके आनंदके साथ रहें।

मानसिक घ्यान—परमात्मा सबका हितकारी है। और उसका उद्य सदा से ही हो गया है, क्यों कि उसका अस्त कभी होही नहीं सकता। हमारी शुद्धता और पवित्रतासे उसका जब साक्षा- किता हमें होता है, तब कहा जाता है, कि उसका उदय हमारे अंतःकरणमें अथवा हमारे अंतरात्माके सन्मुख हो गया है। इस लिये में सब प्रकारसे पवित्र बनकर उसका दर्शन करूंगा। उसके कृपाछत्र की छायामें आकर, निर्भय बनकर, सौ वर्षकी आयु अथवा उससेमी अधिक दीर्घ आयु प्राप्त करूंगा, और पूर्ण दीर्घ आयुकी समाप्तितक, दीन न बनता हुआ, पुरुषार्थके साधक अपने सब इंदियो और अवयवोंकी शक्ति बढ़ाता हुआ, और उनको नीरोग, निर्देष, पवित्र और शुद्ध बनाता हुआ, आनंदसे परमात्माकं गुणोका कीर्तन करूंगा, और उसीकी भक्ति और उपासना करूंगा।

अनुष्ठान—अंगस्पर्श, इंदियस्पर्श और मार्जनके मंत्रोंद्वारा जिन जिन अंगों और अवयवोंकी निरोगता, स्वस्थता, सवलता और पित्रता संपादन करनेका यत हुआ है, उन सब अंगो और इंदि-योंको सो वर्षकी पूर्ण आयुतक अथवा उससेभी अधिक दीर्घ आयुकी समाप्तितक, पूर्णबलवान और कार्यक्षम रखनेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिली है। इसलिय मनमे ऐसी हट भावना इस समय धारण करना चाहिए कि मैं योग साधनादि द्वारा उत्तम नियमोक्या पालन करक सौ वर्ष की आयु अथवा उससे भी अधिक दीर्घ। आयु अवश्य प्राप्त कक्ष्मा। में अपना आचरण और चालचलन ऐसा। रखूंगा कि जिससे में अपनी दीर्घ आयुकी समाप्तितक दीन, दुर्बल अथवा पराधीन कभी नहीं बनूंगा। सदा ही में उत्सा ही, बलवान, स्वाधीन, और स्वतंत्र रहुगा। मेरे आंखों मे उत्तम दृष्टि रहेगी, मेरे कानों में उत्तम अवणशक्ति निवास करगी, मेरे मुखमें उत्तम वक्तत्वशक्ति स्थिर रहेगी, तथा अन्य अंगों, अवयवों और इंदियों अपनी निजशक्ति उत्तम प्रकारसे स्थिर रहेगी। आयु बढनेसे मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। मैं ऐसा ही सुनियमोंक अनुक्रल आचरण कक्ष्मा कि

जिससे मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। मैं धर्मानुकूल आचरण करके स्थूल शरीरकी नीरोगता, मनमें सुविचार और आत्मामें विव्य शांति स्थिर करूंगा॥

इस प्रकारके विचार इस समय मनमें धारण कीजिए और इह विश्वासपूर्वक समझ लीजिए कि पूर्ण आयुकी समाप्तिके पूर्व अपनी मृत्यु नहीं होगी। जैसी भावना उपासक अपने मनमें रखेंगे वैसी ही उनको सिद्धि पाप्त हो सकती है। इसी लिये वेदमंत्रों में कहे हुए भाव सदा मनमें स्थिर करना चाहिए। और कभी कुसं-स्कारोंको अपने मनमें आनेभी नहीं देना चाहिए। आपकी आज्ञाके विना आपके दारीर, मन और आत्मामें कोई अदल बदल नहीं हो सकता। दुष्ट भावना मनमें होनेके कारण ही सब कष्ट होते हैं इसलिये सदा शुभ भावनाओंकी मनमें धारणा करना चाहिए।

#### ( १० ) गुरुमंत्रः ।

( ऋषिः-विश्वामित्रः । देवता-सविता )

ॐ भूर्भुवः स्वः ॥ तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यं धीमहि ॥ धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ऋ. इ।६९।१०; य. ३६।३

अर्थ—(ॐ) उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता (भूः) सत् (अवः) चित् और (स्वः) आनंदस्वरूप (सवितः) जगदुत्पादक (देवस्य) ईश्वरके (तत् वरेण्यं भर्गः) उस श्रेष्ठ तेजका हम सव (धीमहि) ध्यान करते हैं, इसल्खिये कि (यः) वह (नः धियः) हम सबकी बुद्धियोंको (प्रचोव्याव) विशेष प्रेरणा करे।

मानसिक ध्यान - परमेश्वर सब जगत्की उत्पत्ति स्थिति और प्रक्रय करता है, वह सिबदानंदस्वरूप और सबको प्रेरणा करने- वाला है। उसके श्रेष्ठ तेजका हम सर इस लिये ध्यान करते हैं कि ध्यान करनेसे वह हम सबोंकी बुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा करके उत्तम और श्रेष्ठ बनाता है। हे ईश्वर ह परमात्मन हे अंतर्याभिन हुना करो, द्या करो और इस मक्तको पवित्र और शुद्ध बनाओ।

अनुष्ठान-इस मंत्रका उचारण करनेके समय परमेश्वरके पवित्र तेजकी और शंकिकी कल्पना करनी चाहिए। जो अपनी परमेश्वर विषयक उच्चसे उच्च कल्पना होगी अर्थात वेदमंत्रोमें कह ईश्वरके स्वरूपके वर्णनंस जो कल्पना मनमें होगई होगी, उसको इस समय मनमें और बुद्धिमें स्थिर करनेका यत्न करना चाहिए। मेरी बुद्धिको वह परमात्मा उच्च पेरणा कर रहा है, उसके श्रेष्ठ तेजसे भें तजस्वी हो रहा हूं, उसकी सत्तासे भेरी सत्ता मिली है. उसके ज्ञानसे मैं संयुक्त हो रहा हूं, उसका आनंद मेरे अंदर आरहा है. उसके ऐश्वर्यसे में सुशोभित हो रहा हूं. उसकी विवयशाक्तियों से में दिवय बन रहा हूं, ऐसी भावना मनमें धारण कीजिए और सर्वव्यापक परमात्माम अपन आपको संमिलित समझ लीजिए। अपने चंचल मनको स्थिर और ज्ञांत कीजिए और इस मंत्रके स्वविचारके अतिरिक्त कोई दूसरा ही विचार मनमें न आने दें इस प्रकार स्थिरतासे मनकी शुभ मावना रिख्रपूर और इस मंत्रका जप कीजिए । तीन, उस. एकसौ आठ अथवा जितना आप करना चाहते हैं उतना जप कीजिए। मंत्रोचार के साथ अर्थकी भावना मनम स्थिर रखनेसे जप होता है और चित्तकी एकायता होती है। जपके समय मंत्री-चार करने के विविध प्रकार हैं, जो अपने योग्य प्रकार आप सम-झते हैं, उस प्रकारके अनुकूल आप जप कीजिए। किसी प्रकारमें मंत्रका उच्चार गडबडके साथ अर्थात जलवीसे नहीं करना चाहिए परंतु इानैः हानैः करना चाहिए, तथा मंत्रका रस अपने मनमें भरनेका यत्न करना चाहिए। तभी जपका फल मिलता है।

(१) मंत्रोचार खुली आवाज से करना, जो साथ बैठे दस पांच मनुष्योंको सुनाई देवे । यह प्रकार अत्यंत साधारण है । (१) मंत्रोचार इतने छोटे स्वरमें करना कि केवल अपने कान ही उसको सुन सकें। पूर्व प्रकारसे यह श्रेष्ठ है। (१) शब्दोंका उचार न करतेहुय होंट हिलाकर मंत्र चुपचाप बोलना, इस समय शब्दका इतना सुक्ष उचारण होता है कि वास्तविक शब्दका श्रवण अपने कानसेभी नहीं होता, परंतु मंत्रश्रवणका भास अवश्य होता है। (१) मुख बिलकुल बंद करके, शब्दका वाहिर उचार न करते हुए, अंदर जिटहाको थोडा थोडा हिलाकर, जोरसे मंत्र बोलनेका प्रयत्न, शब्दोंका व्यक्त उचार न करते हुए, करना। शब्दका बाहिर उचार न होनेपर भी श्रवणका भास होता है। (१) पूर्वोक्त प्रकार ही, परंतु जोरसे मंत्र बोलनेका प्रयत्न न करते हुए, शब्दोंका अंदरही उचार करनेका प्रयत्न करना। इसमें भी शब्दश्रवण का भास होता है। (६) मुख बंद करके और जिटहाको न हिलाते हुए और उचार न करते हुए मंत्रका जप करनेका प्रयत्न करना इस जपमें भी मंत्रश्रवणका भास होता है।

पूर्वोक्त प्रकारमें पहिलेसे दूसरा और उससे क्रमशः आगेका
प्रकार श्रेष्ठ है। यदि उपासक चाह तो प्रत्येक अक्षरे। ज्ञारके समय
उस अक्षरको कल्पनासेही अपने सन्मुख देखनेका अभ्यास करें,
इससे चित्त एकाम होनेमें सहायता हो सकती है। श्वासके साध्य
एक वार मंत्रोज्ञार और उच्छासके साथ एक वार मंत्रोज्ञार
करके जप करनेका एक श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार
है, परंतु प्राणायामका अच्छा अभ्यास होनेके पश्चात् ही यह प्रकार
साध्य होता है। प्राणायाम का अभ्यास होनेके पश्चात् ही यह प्रकार
साध्य होता है। प्राणायाम का अभ्यास होनेके पश्चात् ही यह प्रकार
करना योग्य नहीं है। उक्त प्रकारमें एक मंत्रसे कुंभक करनेकाभी
और एक विधि है। इसको समंत्रक प्राणजप कहते हैं। प्राणायामका वर्ष दो वर्ष अच्छा अभ्यास होनेके पश्चात् इन दोनो प्रकारोको किया जा सकता है, उससे पूर्व नहीं॥ अस्तु। जप करनेके
समय चित्तको जपमें ही सर्वथा लगाना चाहिए। यहि चित्त इधर

उधर जाने लगेगा तो उसको पुनः पुनः वापस लाना चाहिए। इस प्रकार करनेसे एकामता सिद्ध होती है।

#### (११) नमनम्।

(ऋषि:--कुत्सः। देवता---रुदः)

ॐ नर्मः शंभवायं च मयोभवायं च॥

नर्मः शंकरायं च मयस्करायं च॥

नर्मः शिवायं च शिवतराय च॥

यजु. १६।४१

अर्थ--( शं-भवाय नमः ) शांति देनेवाले ईश्वर के लिये मेरा जमस्कार है। ( मयो-भवाय नमः ) सुखदायक परमात्मा के लिये मेरा नमन है। ( शं-कराय नमः ) शांति करनेवाले ईश्वर के लिये मेरा नमस्कार है। ( मयः-कराय नमः ) सुखी करनेवाले ईश्वर के लिये मेरा नमन है। ( शिवाय ) कल्याणस्वह्मप ईश्वर के लिये तथा ( शिव-तराय नमः ) अत्यंत मंगलमय परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है॥

मान सिक ध्यान—परमेश्वर शांति और सुख देनेवाला, सबको शांत और सुखी करनेवाला तथा स्वयं कल्याणस्वरूप और अत्यंत मंगलमय है। नम्रतायुक्त अंतःकरणसे में उसकी शरण जाता हूं और उसी एक अद्वितीय मंगलमय जगञ्चालकको नमस्कार कर-ताहूं। ह परमात्मन् १ हे कुपालो १ हे दयाधन साचिदानद १ तेरी मिक्त मेरे हृद्यमे स्थिर कर १ यही मेरी प्रार्थना और यही मेरी इच्छा है। पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो॥

अनुष्ठान—मनमें शांति और शुभ भावना धारण करके अत्यंत नम्रता के साथ परमेश्वरको नमन कीजिए॥

॥ ओ ३ म् । शांतिः । शांतिः । शांतिः ॥

हे ईश्वर ! तेरी क्रुपासे हरएक व्यक्तीको शांति प्राप्त होवे। हे ईश्वर ! तेरी कृपासे संपूर्ण समाजको शांति प्राप्त होवे। हे ईश्वर ! तेरी कृपासे संपूर्ण जगतको शांति प्राप्त होवे।

# संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार ।

### (१) संध्याकी पूर्व तैयारी । प्रथम आचमन ।

प्रत्येक यज्ञकर्ममें आचमन और इंदियस्पर्श अत्यंत आवश्यक है।
परंतु कई लोक इस प्राथमिक आचमनको संध्योपासनाके समय
नहीं करते। और द्वितीयाचमनसे ही संध्याका प्रारंभ करते हैं।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि जैसा इतर यज्ञकर्ममें इस प्राथमिक
आचमनकी आवश्यकता है, उसी प्रकार संध्योपासनाके। छिये भी
आवश्यकता है। यह प्रथम आचमन और इंद्रियस्पर्श यज्ञकर्मकी
तैयारीके लिये हैं।

#### आचमनका उद्देश और फल।

दक्षिण हाथमें अंगुष्ठसे तर्जनीको अंदर दबा कर तथा अन्य अंगुलियोंको जोड कर हाथका सीधा चमससा बनाया जाता है। उस हाथके चमसमें थोडासा पानी लेकर उसको मुखद्वारा पीनेसे आचमन सुधारण अवस्थामं कंठकी शुद्धि करता है। यह आचमन साधारण अवस्थामं कंठकी शुद्धि करता है। कंठमें कफ आदि मल होते हैं, उनको दूर करनेका काम आचमनका है। कंठ निर्मल होता है। आचमनको अनेक फल हैं परंतु उनमें निम्न लिखित फल स्वानुमवके हैं-(१) आचमन शरीरकी उष्णताको सम प्रमाणमें लाता है, (१) जठरकी प्रसन्नता होती है और क्षुधा प्रदीप्त होती है, (१) उच्च स्वरसे बोलना सुगम होता है, (१) कफाविकार हठता है, (१) जवरसे बीमार होनेकी अवस्थामें अनेक वार आचमन करनेसे बहुत लाभ होते हैं, बहुतसे जवरके कष्ट शांत होते हैं,

(६) पित्तविकारका शमन होता है, (७) शौचकी शुद्धि होती है, बद्धकोष्ठता दृर होती है। इसके अतिरिक्त आचमनसे अनेक लाभ हैं, परंतु सबका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता। इतना समझ लीजिए कि साधारण शुद्ध शीत जलका आचमन एक विलक्षण दवा है, जो कि अनेक रोगोंकी शांति करती है। रोगकी तीव्रताके अनुसार आचमन वारंवार करना होता है। अस्तु।

इतना महत्त्व आचमनका होनेके कारण सब धर्मके कर्मोमें आच-मन आवश्यक समझा गया है। देखिए शतपथमें कहा है—

तद् यदपः उपस्पृश्चित .......तेन पूतिरन्तरतः। पवित्रं वा आपः। शतः ब्रातः ब्रातः व्रातः व्रातः व्रातः

'जो जलका आचमन किया जाता है, उससे आंतरिक शुद्धि होती है, क्यें। कि जल पवित्रता करनेवाला है। 'पवित्रता जहां होती है वहा नीरांगता और आरोग्य अवश्यमव होता है। आच-मनस पवित्रता होनेके कारण ही मनकी पसनता होती है आलस्य दूर होता है, चित्तकी एकाग्रता होनेम सहायता होती है, इंद्रियोंकी सुस्ति हट जाती है, शिरमें चक्कर आदि आते हों तो आचमनस हट जाते हैं, कोध आदि विकारोंका शमन होता है, कामविका-रका संयम होता है, इस प्रकार अनेक लाभ आचमनसे होते हैं। इस लियं योग्य रीतिसे आचमन करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

सब धार्मिक कार्य मनकी एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ करने चाहिए। यह नियम सब कार्योंके लिये समझ लीजिए।

#### आचमनके समय मनकी कल्पना।

आचमन के समय मनकी विशेष अवस्था रखनी चाहिए। इसी पकार हरएक संध्योपासनाके मंत्रके समय करना उचित है। मंत्रके आशयके मननसे चित्त की एकाग्रता करनेका अभ्यास करना चाहिए। यही ध्यानयोग है। जो ठीक प्रकारसे अभ्यास करेगा उसी को सिद्धि हो सकती है। दूसरों को किस प्रकार होगी? आचमन के पहिले हो मंत्र निम्न स्थानमें रखे हैं—

ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा।

ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ।

'परमेश्वर अमृतका उपस्तरण और अपिधान है।' इतना इनका आज्ञय है। इन मंत्रोंके उच्चारणेक साथ उपासकको निम्न विचारकी भारण करना उचित है—

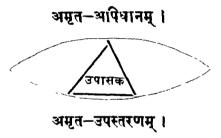

सोनेके समय नीचे एक चादर होती है उसका नाम उपस्तरण होता है, और ओढ़नेकी चादरका नाम अपिधान होता है। दोनें। चादरोंके बीचमें सोनेवाला आराम प्राप्त करता है। उसी प्रकार परमेश्वरके बीचमें उपासकको आराम और आनंद प्राप्त हो सकता है। इस समय उपासक ऐसा विचार करे कि मेरे चारों ओर तथा अंदर भी परमात्मा व्यापक है। जिस प्रकार वायुके बीचमें घर होते हैं अथवा तालावके बीचमें तरनेवाला होता है, उस प्रकार परमात्माके बीचमें में हूं। परमेश्वरकी व्यापकता इससे भी अधिक है। कुछ देरतक उपासक इसी प्रकार अपने आपको परमात्माके अंदर और परमात्माको अपने चारों आर समझे। चित्तकी वृत्ति इसी विचारसे पूर्ण करे और दूसरी कोई बात इस समय न सोचे।

केवल इस एक विचारसे भिक्न कोई अन्य विचार मनमें न रखे। थोडी देर इस प्रकार ध्यान करके पश्चात तीसरा आचमन करे-

अ सत्यं यज्ञः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ।

'सत्य, यश, शोभा और संपत्ति मेरे आश्रयसे रहें। 'इस मंत्रके उचारणके पश्चात् इस अर्थका मनन थोडी देरतक करना चाहिए। सबसे प्रथम सत्यका आग्रह अर्थात् सत्यकी निष्ठा घारण करनी चाहिए। धर्मका इसीसे साधन होना है। तत्पश्चात् यश, शोभा और संपत्तिका विचार कमसे करना उचित है। आजकल संपत्तिका मान अधिक हो गया है और सत्यका कम हो गया है। इसी लिये सर्वत्र अधर्म और अनर्थ हो रहा है। यदि लोकोंमें सत्यकी प्रीति स्थापित की जाय, और लालच की गुलामी कम की जाय, तो सर्वत्र शांति स्थापित हो सकती है।

यहां उपासकको उर्चित है कि सत्यका अवलंबन करनेवाले सदाचारी पुरुषके चरित्रका किंचिन्मात्र विचार करे और 'मैं अवश्य वैसा बननेका प्रयत्न कहंगा' ऐसी प्रतिज्ञा करे। इस प्रकार लालच छोडने और सत्यकी प्रीति अपने अंतःकरणमे बढानेका यत्न प्रतिदिन करनेसे मनुष्य सत्यिन छ जाता है। यही इस प्रकारके ध्यानसे लाम हो सकता है। अस्तु।

इस आचमनके साथ निम्न उपनिषदका मंत्र देखने योग्य है— अमृतमस्यमृतोपस्तरणमस्यमृतं प्राणे जुद्दोमि ॥ अपिथानमस्यमृतत्वायोपद्धामि ॥ प्राणान्नि. उ. २

ंतू अमृत है, अमृतका आच्छादन है, तरे अमृतको मैं अपने प्राणमें रखता हूं।तू अमृतका आवरण है, अमरपनके लिये तेरी धारणा करता हूं।'सत्यके विषयमें अथर्व वेदकी श्रुति देखिए—

स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो वहत् ॥अथर्वे. ११।८।२०

'(स्तेयं) चोरी, दुराचार और कृटिलता ही पाप है। और सत्य ही बडा यज्ञ और महान् यश है।' तथा—

#### सत्याय च तपसे देवताभ्यो

निधि श्रेवधि परिदद्म एतम्। अधर्व १२।३।४६

'(एतं शेवधिं निर्धि) यह बडा द्रव्यका निधि सत्य, तप और देवताओं के लिये (परिद्राः) सब प्रकारसे अपण करते हैं'। इस् मंत्रमें सत्यके पालनके लिये सब द्रव्यका अपण करनेका उपवेश है। यह हर समय ध्यानम रखना चाहिए। तथा—

सत्यं चर्त च चक्षुषी । अथर्व. ९।५।२१

'सत्य और ऋत ये दो सच्चे आंख हैं।' जो सत्यका पालन नहीं करता उसका आंख अंधा है। जो सत्यका पालन करता है वहीं ठीक देख सकता है। तथा—

सत्यं च मे श्रद्धा च मे । यजु. १८।९ 'मेरा सत्य और मेरी श्रद्धा यक्षमें समर्पित हो जाव' तथा— सत्यमूचुर्नर एवा हि चकु—

रनु स्वधामृभवो जग्मुरेताम् ॥ ऋ. ४।३३।६

( नरः ) नेता लोक ( सत्यं ) सत्य ( ऊचुः ) कहते हैं, और ( एवाहि ) कहने के अनुसार ही ( चकुः) करते हैं। इसल्ये (एतां-स्व-धां ) इस स्वावलंबनके सत्यमार्गका ( ऋभवः ) ऋभु अर्थात् कारीगर ( अनुजग्मुः ) अनुकरण करते हैं। इसप्रकार सत्य, यश और धनके विषयमें वेदका उपदेश है। यह उपदेश सबको सर्वदा ध्यानमें रखने योग्य है। सत्य बोलना चाहिए और बोलनेके अनुसार करना चाहिए। यही सबसे सीधा मार्ग है।

अस्तु इस प्रकार मानसिक मनन होनेके पश्चात् अंगस्पर्श करना चाहिए। अब उपासकोंको यहां स्मरण रखना उचित है, ार्क संध्योपासनाका प्रारंभ करनेके पश्चात् समाप्ति तक किसी अन्य विचारको मनकी भूमिकामें नहीं लाना चाहिए। केवल कमपूर्वक संध्याके मंत्रोंका तथा तत्सदृश वेद्मंत्रोंका ही विचार करना चाहिए, अर्थात् मनको संध्याद्भप ही बनाना चाहिए।

### अंगस्पर्श ।

अगस्पर्श खास खास अवयवोंको जलसे स्पर्श करना है। इसका उद्देश और फल हम आगे लिखेंगे परंतु यहां इस विधिका उद्देश •यानमें लानेके लिये निम्न मंत्रोंका प्रथम विचार करेंगे—

वाक्स आसन्नसोः प्राणश्रक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ॥
अपिलेताः केशा अशोणा दन्ता बहुबाह्योर्बलम् ॥ १ ॥
ऊर्वोरोजो जंधयोर्जवः पादयोः ॥
प्रतिष्ठा अरिष्ठानि मे सर्वात्माऽनिभृष्ठः ॥ २ ॥
तनुस्तन्त्रा मे सहे दतः सर्वमायुरत्रीय ॥
स्योनं मे सीद पुरुः पृणस्त्र पवमानः स्वर्गे ॥ १ ॥
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ॥
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शृद्ध उतार्थे ॥ १ ॥
अस्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय ॥
आयुः प्राणं प्रजां पश्चन् कीर्तिं यजमानं च वर्षय ॥ १ ॥
अर्थवं. का. १९ मृ. ६०,६१,६२,६३।

अर्थ—मेरे (आसन्) मुखमें पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उत्तम वक्तृत्वशक्ति रहे, नासिकामें प्राणशक्ति संचार करती रहे, आंखों में दृष्टि उत्तम प्रकारसं रहे, कानों में श्रवणशक्ति रहे, (अ-पिलताः केशाः) मेरे बाल सफेद न हो, (अ-शोणा दन्ताः) मेरे दांत मलीन न हों, मेरे बालुओं में बहुत बल रहे, मेरी कक्तओं में (ओजः) शक्ति रहे, जोशो में (जवः) वेग रहे, पाओं के अंदर (प्रतिष्ठा) स्थिरता और दृत्ता रहे, मेरे सब अवयव (अरिष्ठानि) हृष्टपुष्ट हों, मेरा आत्मा सदा उत्साहपूर्ण रहे। (तनूः) मेरे शरीरके सब अवयव

उत्तम अवस्थामें रहें। मुझेमें कष्ट (सहे) सहन करने की शक्ति हो, मेरे दांत बलवान हों, में (सर्व आयुः) पूर्ण दिर्घ आयु प्राप्त करूंगा। पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरे सब अवथव हृष्ट पहें, मुझे (स्थाने) सुस भाम हो, (पुक्त) बहुत पूर्णत्व प्राप्त हो, में शुद्ध होकर (स्वर्गे) स्वर्गमें अर्थात् उत्तम लोकमं प्रसन्ततासे रहूंगा। (प्रियं) मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमें प्रिय करो। सब (पश्यतः) देखनेवालों में में प्रिय हो जाऊंगा। अर्थात् में लोकमान्य बनूंगा। हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन (उत्तिष्ठ) उठो। और (यज्ञेन) सत्कर्मके द्वारा (देवान् बोध्य) विद्वानों में जागृति उत्पन्न करो और आयु, जीवन, संतति, पशुपालन, कीर्ति तथा सत्कर्म करने वालोंका बल बढाओ॥

मनुष्योंको यही इच्छा धारण करनी चाहिए। आयु, जीवन, संतति, पशु, कीर्ति, अ।दिकी वृद्धि करनी चाहिए। तथा—

> ओजश्र तेजश्र सहश्र बलं च वाक्चेंद्रियं च श्रीश्र धमेश्र ।। १ ॥ ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्र त्विषिश्र यशश्र वर्चश्र द्रविणं च ॥ २ ॥ आयुश्र रूपं च नाम च कीर्तिश्र प्राणश्रापानश्र चक्षुश्र श्रोत्रं च ॥ ३ ॥ पयश्र रसश्रानं चान्नाद्यं चर्तं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पश्रवश्र ॥ ४ ॥ अर्थवं. १२।६।१-४

"शक्ति, तेज, सहनशक्ति, बल, वक्तृत्व, इंद्रियशक्ति, शोमा, कर्तव्य, जागृति, ज्ञान, शौर्य, राष्ट्रनिष्ठा, लोकनिष्ठा, उत्साह, यश, उम्रता, घन, आयु, सुंदरता, नाम, कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, भ्रोज, वृंध, रस, अस, खानपान, ऋत, सत्य, इष्ट, पूर्णत्व, संतित और पशु आदि इनकी उन्नति और वृद्धिके छिये प्रयत्न होना चाहिए।' इस प्रकार अपनी उन्नतिके विषयमें वेदमें उपदेश हैं। इस छिये किसी मनुष्यको उचित नहीं, कि वह इन कर्तव्योंके विषयमें उदा-सीन रहे। क्यों कि कहा है—

इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता

प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम् ॥ यजु० १ ॥
"अन्न और बलके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए। आप
वायुक्षप अर्थात् प्राणक्षप हैं। परमात्मदेव आप सबको श्रेष्ठतम् सत्कर्मोके लिये प्रेरणा करे। इन कर्मोको करते हुए ही आप उन्नत हो जाइए।" इस प्रकार उन्नतिका ध्येय सब मनुष्योके सन्मुख स्पष्ट रीतिसे वेदन रखा है। तथा—

आप्यायन्तु ममांगानि वाक्पाणश्रक्षः श्रोत्रमथो बलमिंद्रि-याणि च ॥ सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोटानिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि-रते य उपानिपत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिये सन्तु॥

उपनिषच्छातिः।

"मेरे सब अवयव हृष्पृष्ट होकर उन्नत हों, मेरा वक्तृत्व, जीवन, चक्षु, श्रोत्र, बल और सब अन्य इंद्रियां तथा सब अवयव बलवान् हो जांय। यह सब ज्ञान है। में इस सत्यज्ञानका खड़न नहीं करूंगा। ज्ञानसे मेरा नाज्ञा न हो। एकसे दृसरेका नाज्ञा न हो। जो ज्ञानकी दिव्य शक्तियां हैं, उनकी स्थिरता मेरेमें हो जावे!" इस प्रकार अपने अवयवोंकी उन्नति, अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तथा राष्ट्रीय उन्नति पाप्त करनेके विषयमे वेदमें अनेक आज्ञाप हैं। उन शक्तियोंकी प्राप्ति करनेकी मनुष्यमें योग्यता आनेके लिये संध्योपासनाके अंगस्पर्श-मंत्रोंमें सुचना दी है।

' मुझमें वक्तृत्वशक्ति, जीवनशक्ति, दर्शन, श्रवण, आदिशक्ति, बाहुबल, ओजस्विता, आदिकी उन्नति होवे। मेरे सब अवयव हृष्ट्रष्ट होकर, सब अवयव अपना अपना कार्य, मेरी दीर्घ आयुकी समाप्तितक, करनेमें समर्थ होवें। 'यह इन मत्रोंका भावार्थ है। इनमें जितने अवयवोंके नाम आये हैं, उनसे भिन्न जो शेष अवयव हैं, उनका भी स्मरण इस समय करना उचित है। क्यों कि पूर्वोक्त मंत्रोंद्वारा वेदमंत्रोंका आशय हमने देखा है, कि मनुष्यकी शारीिक, मानिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि सब प्रकारकी पूर्णता करना बेदके उपदेशका सार है। इस लिये यहां अनुक्त अवयवोंका भी ग्रहण करना उचित है।

# इंद्रिय स्पर्शका उद्देश ।

जिस अवयवको शीत जलका स्पर्श किया जाता है उस अव-यवमें रक्तका संचार अधिक होता है। शीत जलके स्नानसे सब शरीरके अंदर रुधिरका भ्रमण जोरसे होता है, इसी कारण शीत-जलका खान करते ही शरीरमें उष्णता आती है, और सर्दी कम लगती है। यही बात शीत जलसे इंदियस्पर्श करनेसे होती है। जिस इंदियको शीत जलका स्पर्श किया जाता है, उसमें रुधिरका संचार अधिक वेगसे होने लगता है। और जहां रुधिरका भ्रमण जोरसे होने लगता है, वहां निर्मलता, नीरोगता, आरोग्य और उत्साह आदिकी वृद्धि होती है; तथा दोष, आलस्य, सुस्ति आदि दूर होते हैं।

किसी अवयवको जलका स्पर्श किया जावे और साथ ही मनकी पूर्ण एकामता उसी अवयव पर की जावे, तो अनुभव है, कि पांच या दस निमेषोंके अंदर उस अवयवमें बहुत रुधिरका प्रवाह आता है, और वह अवयव उष्ण हो जाता है। इतना मनकी एकायताका प्रभाव है। तात्पर्य किसी अवयव पर शीतजलस्पर्श करके साथ साथ उसपर मनकी एकाग्रता करनेसे उस अवयवकी निर्होषता और नीरोगता प्राप्त हो सकती है। विशेषतः अपने और साधा-रणतः बहुत थोडे प्रसंगोंम दूसरोंक शरीर पर इस बातका अनुमव मैन स्वयं किया है, कि इस प्रकार शीतजलस्पर्श और मानसिक चित्तेकाग्रच करनेसे अवयवोंके दर्द बिलकुल, और विना आंषधिके, इट जाते हैं। हां, इस बातकी विशेष सावधानी रखनेकी आवश्यकता है, कि मनकी एकाग्रताके समय, मनमें किसी प्रकार कुतर्क न आवे, मनमें श्रद्धा और भक्ति रहे, तथा जिस अवयवमें दर्द होता हो, उसी पर ठीक प्रकार चित्तकी एकाग्रता की जावे। हर एक उपासक इस बातका स्वय अनुभव ले सकता है। इसका विशेष वर्णन योगसाधनके ग्रथमे होगा वहां पाठक देख सकते हैं।

अंगरपर्शका विषय विशेष प्रकारके अनुष्ठानका है। जैसा समझा जाता है वैसा कवल स्पर्श मात्रसे उसका पूर्णतया लाभ नहीं हो सकता। संघोंमें बंठ कर सब कपडे लत्ते पहने हुए जब अंगस्पर्शका नाट्य किया जाता है तब वह केवल सूचना मात्र है ऐसा सम्ब्रिए। मेरे मतस संध्योपासना अथवा अंगरपर्श आदि विधि एक एकका एकातमं बैठकर शांतिके साथ और श्रद्धाभक्तिके साथ ही करना चाहिए। कई लोक प्रदर्शनके लिये संध्या करते हैं, वह उनका आचरण ही अविश्वास और दोग बढानके लिये कारणी- भूत होता है। धर्मके अंदर ऐसा न हो तो बढा अच्छा है। अस्तु।

## अंगस्पर्श करनेकी विधि ।

अंगस्पर्श करनेकी विशेष विधि है। तदनुसार करनेसे ही इससे पूर्णलाम हो सकता है और संध्याकी तैयारी पूर्ण रीतिसे हो जाती है। संध्याकी तयारी करके ही सध्या करनी चाहिए। कई लोक यहां पूछेंगे कि संध्याकी तैयारीसे तात्पर्य क्या है? उत्तरमें निवेदन है कि, अष्टांग योगमें 'ध्यान 'समम अंग है। सम्यक् ध्यान ही 'संध्या 'है। सम्यक् 'ध्यान योगका सतवां अंग है,

इसके पूर्व छः अंग हैं। यदि छः अंगोंका अभ्यास नहीं किया जायगा, तो सप्तम 'ध्यान 'नामक अंगका अनुष्ठान भी ठीक नहीं हो सकता।

(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) घारणा, (७) घ्यान, (८) समाधि यह अष्टांग योग है। पूर्वोक्त सात ही अंगोंक अनुष्ठानसे समाधिकी सिद्धि प्राप्त करना है। समाधिमें अपतिम आनंद प्राप्त होता है, इस लिये समाधिकी स्थिति प्राप्त करनेकी अभिलाषा हरएकको होती है, परन्तु हरएक यही चाहता है, कि पूर्वोक्त पूर्व समांगोंके अनुष्ठानके कष्टके विना ही समाधिकी सिद्धि प्राप्त होजावे!!! परंतु यहां में कहता हूं कि यह आशा व्यर्थ है। ऐसा नहीं हो सकता। योग विद्याका जो लाम है वह इस प्रकार नियम तोडनेसे नहीं प्राप्त हो सकता।

यम नियमों में स्यक्ति ओर समाजके दैनंदिनीय स्यवहारके नियमोंका समावेश होता है। आसनमें शारीरिक योगके स्यायामके विविध प्रकार होते हैं। प्राणायाममें श्वास उच्छानकी कियाओंका नियमन होता है। पत्याहारमें इंद्रियोंका संयम मुख्य है। धारणामें चित्तको एक स्थानमें स्थिर करना होता है, और ध्यानमें मानस उपासना करनी होती है। जब ध्यानकी सिद्धी होती है तब समा धिकी प्राप्ति होती है। ये सीढियां एक दूसरेसे ऐसी लगी और जुडी हैं, कि इनको बीचमे तोडना अपनाही नुकसान करना है। इन विषयोंपर विस्तारपूर्वक स्वाध्याय मंडलद्वारा पुस्तकें लिखीं जा रहीं हैं, इस लिये यहां विशेष लिखना उचित नहीं है। परंतु इतना कहनकी आवश्यकता है, कि बीचकीं सीढियां छोडनेसे ऊपर चढना असंभव है। अब यहां यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोक्त अंग-स्पर्शके मंत्रोंका संबंध योगके किनकिन अंगोंसे है—

अंगस्पर्श मंत्र योगके अंग (××××).. ... (१) यम और (२) नियम।

|                             | _       | •                                     |    |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|----|
| बाह्रोमें बलमस्तु।          | *       | <b> </b>                              |    |
| <b>ऊर्वोर्मे</b> ओजोऽस्तु । | 1       | # <del>1</del>                        |    |
| अरिष्टानि मेंऽगानि०।        | }       | ूर्मारोगताकी<br>मिके आसन              |    |
| बहु बाह्रोर्वलम् ।          | l       | मी.                                   | •  |
| ऊर्वारोजो, जंघयोर्जवः।      | J       | (३) आसनं                              |    |
| पादयोः प्रतिष्ठा ।          | 1       | <del>-</del>                          |    |
| तनूस्तन्वा मे सहे।          | ĺ       | ←───<्<br>बलवर्षक आसन                 |    |
| सर्वमायुरशीय।               |         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |    |
| आयुः वर्धय ।                |         | الم<br>الم                            |    |
| बाहुम्यां यज्ञीबलम्।        | }       | ि<br>स                                |    |
| नसोर्मे प्राणोऽस्तु ।       | l       | (४) प्राणायामः।                       |    |
| नसोः प्राणः ।               | į       | प्रत्याहारः                           |    |
| प्राणं वर्धय ।              |         | \$ ₹                                  | 4  |
| प्राणः प्राणः ।             | j       | <b>A</b>                              | •  |
| अक्ष्णोर्मे चक्षुः।         |         | * <u>\$</u>                           |    |
| चक्षुः चक्षुः ।             | - 1     | (६) घारणा।                            |    |
| कर्णयोः श्रात्र ।           |         | (५) पारणा                             |    |
| श्रांत्रं । श्रोत्रं ।      |         |                                       | ~₩ |
| नाभिः। हृदयं।               | }       |                                       |    |
| कंठः । शिरः ।               |         | *                                     |    |
| अपछिताः कशाः ।              |         | j                                     |    |
| अशोणा दन्ता ।               |         | ·                                     |    |
| वास् म आस्येऽस्तु ।         | J       | * * _                                 |    |
| संध्या-( सम्यक ध्यानं )     | · .     | (७) ध्यानं म्हिल्                     |    |
| योगका फल                    |         | (८) समाधि 🕌 🖟                         |    |
|                             | <u></u> | 1'F                                   | 4  |

इससे पता लग जायगा कि अष्टांगयोगका संध्यासे कितना संबंध है। आसनोके विना प्राणायामकी सिद्धि नहीं है, प्राणा-यामके विना धारणा नहीं हो सकती। इस प्रकार एक दूसरेका इड संबंध है। इसलिये निम्न प्रकार संध्यासे पूर्व तैयारी करना चाहिए।

वेदका उपदेश यद्यपि आत्माके विषयमें प्रथम और शरीरके विषयमें प्रश्चात होता है तथापि अनुष्ठानके समय शरीर शुद्धिका अनुष्ठान प्रथम करना चाहिए और बाद इंद्रिय, मन, बुद्धि आदिकी शुद्धिका अनुष्ठान करना चाहिए। इस विचारके अनुक्रूल अंगस्पर्श करनेके प्रश्चात निम्न प्रकार तैयारी करना चाहिए—

- १ बाह्मोर्भे बलमस्तु ।...आसन...बाहुओंकी उन्नतिके लिये व्यायाम ।
- २ ऊर्वोमें ओजोऽस्तु।... ,, ...जांघें और पांव आदिकी वृद्धिके व्यायाम।
- २ आरेष्टानि मेंगानि ।... ,, ...सब शरीरके स्नायुर्ओको हृष्टपुष्ट करनेवाले व्यायाम।

आसन उन योगके व्यायामोंका नाम है, कि जिनसे सब शरीरकी नस नाडियोंकी मलशुद्धि होकर सारे शरीरमें रक्तका प्रवाह उत्तम रीतिसे होता है और सब शरीर नीरोग और बलवान हाजाता है। आसनोंका सचित्र पुस्तक स्वाध्यायमंडलद्वारा प्रसिद्ध है। चुका है। उसकी देखनेसे इस आसनविधिका पूर्ण बोध हो सकता है। आसनोंद्वारा कई बीमारियोंका दूर होना प्रत्यक्ष अनुभवसे देखा है, इस लिये यह बात अब अनुभवकी है, न कि, केवल प्रयोक्त है। इसी लिये पाणायामके पूर्व आसनोंको अवस्य करना चाहिए। प्राणायामसे पाणवायुद्धारा प्राण शक्तिका प्रवेश स्थिरमें होता है। यदि आसनोंद्वारा सधिरका प्रवाह शरीरमें होनकी सुविधा साध्य

न की जायगी तो प्राणायामका आयास निष्फल होगा। इस लिये संध्योपासनाके समय पूर्वाचमनके पश्चात् आसन अवस्य करना खाहिये। जो लोक आसन नहीं जानते उनको उचित है कि वे वण्डासन जिसको 'साष्टांगप्रणिपात 'कहते हैं प्राणायामके पूर्व कमसेकम सौ पचास वार अथवा अधिक वार अवस्य किया करें यह भी न हो सके तो गौण पक्षमें दूसर त्यायाम, जिनसे हवयकी कमजोरी होनेका डर न हो और जिनसे सब शरीरके लिये व्यायाम हो सके, अवस्य किया करें। इस प्रकार सब शरीरका त्यायाम करनेसे रक्तका संचार सब शरीरमें ठीक प्रकार होता है, और प्राणायामद्वारा जो प्राण शक्ति अंदर प्रविष्ट होती है, उसका प्रचार सब शरीरके सब अवयवों तक पहुंच जाता है।

यहां इस बातको कहनेकी आवश्यकता है कि. 'बाह्रोमें बल-मस्तु । अर्थात् भरे बाहुआंमें बहुत बल आ ज.वे 'ऐसा कहते हुए, मनकी एकाग्रता अपने बाहुआपर करके, पहिले बाहुओंपर शीत जलका अच्छा स्पर्श करनेके बाद, जो आसन आदिके अथवा अन्य प्रकारके बाहुओं के व्यायाम किये जाते हैं उनसे कमसे कम चौगुणा लाभ होता है। अर्थात जो बाहुओंकी हाक्ति और पृष्टि साधारण व्यायामक द्वारा एक महिनेस साध्य होती है, उतनी ही शक्ति और पृष्टि, उक्त प्रकार मानसिक बलके साथ आ-सनादिके व्यायाम करनेसे, आठ दिनमें प्राप्त होती है। इस बातका अनुभव मैने बारबार किया है और दूसरोंपर भी वैसा ही देखा है इस लिये मुझे आश्चर्य पतीत होता है कि जो जो बातें हमारे वैदिक धर्ममे ऋषिमुनियान सिद्ध करके रखीं हैं, उनसे जैसा लाभ हम लोक ले सकते हैं वैसा भी नहीं लेते, और विविध बीमारियोमें सडकर कष्ट भोगते हैं। नहीं तो केवल संध्या ही एक ऐसी चीज है कि जिसको योग्य प्रकार कमसे कम दिनमें दोवार करनसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है। इस लिये वास ब्रह्मचारी भीष्मपितामहने दीर्घ आयु प्राप्त करनेकेः उपार्खीमें संध्योपासनाकी गिनती की है। देखिए—

ऋषयो नित्यसंध्यत्वात् । दीर्घमायुरवामुवन् ॥ १८ ॥ महाभा. अनुशा. अ. १०४.

'नित्य प्रतिदिन संध्या करनेके कारण ऋषिमुनियोंको दीर्घें आयु प्राप्त हुआ था।' अस्तु। इस प्रकार सब शरीरके अवययोंको आसनोंके द्वारा अच्छा व्यायाम देनेके पश्चात् प्राणायामः करना चाहिए।

'नसोर्मे प्राणोऽस्तु।' मेरी नासिकामें प्राण रहे, यह आइ। याणायामके समय मनमें रहना चाहिए। और मनकी एकामताः नासिकाके श्वासोच्छासमें होनी चाहिए। मनको किसी दूसरे स्थानमे दौडाना इस समय उचित नहीं है। जो आसन अथवा जो कार्य करना है उसीमें मनको स्थिर रखनेसे ही बहुत लाभ होता है। वैसा लाभ मनको इधर उधर दौडाते हुए मंत्रोच्चारण आहि करनेसे नहीं हो सकता।

इसके पश्चात आंख, कान और वाणीकी शुद्धिका कर्म करना चाहिए। 'त्राटक' से आंखकी शुद्धि होती है। आंखको शीत जलका स्पर्श करके थोडासा मृदु मर्दन करना चाहिए। इससे आंखकी ओर रक्तका प्रवाह शुरू होता है। पश्चाद 'अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु।' मेरी आंखोंमें उत्तम दर्शनकी शक्ति रहे, ऐसी चित्तकी मावना करके आंखमें ही मनकी घारणा करना चाहिए। पश्चाद किसी अच्छे पदार्थका लक्ष्य करके स्थिर दृष्टीसे उसीकी ओर टकटकी लगाकर देखनेसे थोडी देरमें ऐसा चित्त जम जाता है कि उस पदार्थके सिवाय किसी अन्य पदार्थका मान नहीं होता। इस प्रकार करनेसे दृष्टि अच्छी होती है। तथा आंखकी पुत्तलीको (१) दृष्टिनी ओर, (१) बाई ओर, (१) कपर, (१) नीचे धुमानेसे.

आंखका व्यायाम होता है। तथा किसी विलक्कल पासके स्क्ष्म पदार्थके ऊपर दृष्टि रखकर एकदम अत्यंत दूरके पदार्थ पर दृष्टीको फेंकना, फिर झट् पास देखना; ऐसा करनेसे दृष्टिके सब दोष दृर होते हैं।

कानके विषयमें इतना ही कहना है कि स्क्ष्मसे स्क्ष्म आवाज पर चित्त स्थिर करना चाहिए। शीत जलका स्पर्श करके मनकी वृक्तिको कर्णके अवण इंद्रियकी उन्नति करनेके लिये प्रेरित करना, और मनकी भावना ऐसी रखना कि "आत्माकी अवणशक्तिसे ही में सुन सकता हूं, मेरे आत्माकी शिक्त कभी क्षीण नहीं होती, इस लिये मेरे कानकी अवस्था पूर्ण आयुकी समाप्ति तक अच्छी रहेगी। निश्चयसे अच्छी रहेगी। मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा पर्क जिससे मेरे कानकी शक्ति क्षीण हो सके। "

वाणीकी शुद्धिके विषयमें कण्ठ, जिह्वा आदि स्थानोंमें रहने-वाली वागिद्दिय पर मनको एकाम करना चाहिए। तथा इस समय मनके द्वारा पक्का निश्चय करना चाहिए कि म कभी ऐसे शब्दोंका अपने मुखसे उच्चारण नहीं करूंगा कि जिनके कारण मेरी वाणी अपवित्र हो जावे। मैं सदा अच्छे शब्द बोलूंगा और अच्छा ही सुनूंगा। इस प्रकार वाक्शुद्धि हो जाती है। वाणीके अंदर उच्चार-णके जो जो दोष होते हैं उनकी मानसिक बलसे हठानेका यह यदि निश्चयपूर्वक इस प्रकार किया जायगा, तो उत्तम वक्तृत्व शक्ति प्राप्त हो सकती है। मुझे एक उदाहरण विदित है कि एक २१ वर्षका युवक था जिसको बोलनेके समय 'क्क्रक्' करके बाल-नेका बहुत बुरा अभ्यास था। संध्याके समय मानसिक बलके साथ इस दोषको हटानेका अभ्यास छः मास करनेसे उसका वह दांष दूर होने लगा और एक वर्षमें उसकी वक्तृत्व शक्ति बडी अच्छी हो गई!!

मनुष्यके मन-बुद्धि-आत्मामें विलक्षण अद्भुत शक्ति है। एका-मतोक अभ्याससे इन शक्तियोंका विकास हो कर आविष्कार होता है। इस एकावताका अभ्यास संध्यामें किया जाता है इससे पता लग जायगा कि संध्यासे कितना लाभ हो सकता है।

मनुष्यकी अन्य शक्तियोंके विकासके विषयमें भी इसी प्रकार यत्न किया जा सकता है। शरीरके अंदर उदर, यकुत, प्रीहा आदिकी कार्यक्षमता भी इसी युक्तिसे बढाई जा सकती है तथा हरएक प्रकारकी उन्नति प्राप्त की जा सकती है। परंतु उसके पीछे लग कर कार्य करनेवाले सदाचारी लोक चाहिए। बहुतसे लोक ऐसे होते हैं कि एक दो दिन थोडासा प्रयत्न करनेके बाद झट कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। यूँही गपोडे लिखे हैं। इसी लिये इस पुस्तकमें मैंने वही बातें लिखीं हैं कि जिनका अनुभव मैंने स्वयं अथवा मेरे मित्रॉने लिया है। अस्तु। इस प्रकार अंगस्पर्श करके संध्याकी पूर्व तैयारी होगई है। इतना होनेके लिये कमसे कम आधा, घण्टा लग जाता है। अँव संध्याका प्रारंभ किया जाता है।



# संध्योपासनाका प्रारंभ।

## मंत्राचमन।

आचमनके विषयमें पूर्वस्थलमें लिग्वा ही है। यहां 'शं नो देवीं' आदि मंत्रसे तीन वार आचमन करना चाहिए। आचमनके समय मनका भाव ऐसा रखना चाहिए कि '' यह जल बढ़ा दिव्य गुण-कारी है और इस जलके सेवन करनेसे मुझे शांति, नीरेगता और शारीरिक सुख निश्चयसे प्राप्त होगा। '' जलके गुण वेदमें बहुत ही लिखे हैं, देखिए—

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।। ६ ।। आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ॥ ७ ॥ इदमापः प्रवहत यत्किंच दुरितं मिय ॥ ८ ॥ ऋ. १०।९

'सोमने मुझे कहा कि जलके अंदर (विश्वानि मेषजा) सब औषधियां हैं। हे उदको ! मेरे शरीरके लिये (वरूथ भेषजं) संर-क्षक औषध दीजिए ॥ इस जलसे मेरे शरीरके दोष दूर हो जांय ॥' इस प्रकार जल ही औषध है इस विषयके अनेक मंत्र वेदमें हैं। उनमेंसे थोंडे वेखिए---

आप इद्वा उ भेषजीरायो अमीवचातनीः । आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ऋ. १०।१३७।६

जल निश्चयसे औषाधि है, जलसे निश्चयपूर्वक रोग दूर होते हैं, जल सब रोगांकी दवा है। वह जल तेरे लिये औषध होवे। तथा—

आपो अस्मान्मातरः ज्ञुन्धयन्तु । घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु ॥ तिश्वं हि रित्रं प्रवहन्ति देवीः । उदिदाभ्यः ज्ञुचिरापूत एमि ॥ ऋ १०।१७।१० यज्ञु. ४।२

आपो अस्मान्मातरः सुदयन्तु । अथर्वः ६।५।१।२

'जल हम सबको पिवत्र बनावे। जलसे हम सबकी शुद्धता हो जावे। सब दोष जलसे धोथे जांय। इस जलसे में शुद्ध और पिवत्र बनूंगा।' अर्थाव वेदके पाठमें 'आपःस्र्यन्तु।' अर्थाव 'जल आराम देवे' यह भाव है। इस प्रकार केवल एक जलसे ही सब बीमारियां दूर होतीं हैं इस विषयमें वेदका एक मत है। इसी उद्देशसे पूर्वोक्त आचमनके मंत्रमें कहा है कि 'यह दिव्य जल हम सबको शांति, अरोग्य और सुख देवे।' यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि, ऐसा कहने मात्रसे क्या लाम हो सकता है? यदि जलसे आरोग्य हो सकता है, तो मानने और न माननेसे उसमें भेद क्यों होगा? अग्निमें जलानेका गुण है, समझकर अथवा न समझकर भी उसका स्पर्श किया जायगा तो अवश्य जलायगा। ऐसी अवस्थामें मानने न मानने अथवा मनकी विविक्षित भावना रखनेसे क्या लाभ हो सकता है?

ये प्रश्न ऐसे लोक पूछा करते हैं, कि जो मनकी विविध शक्ति-योंको नहीं जानते!! 'मनुष्य भावनामय ही है ' जैसी भावना रखेगा वैसा ही मनुष्य बन सकता है! यह बात देखी गई है, कि यदि किसी अच्छे अन्नको बुरे भावसे खाया जाय और यह उसका पक्का विश्वास हा जाय, कि यह खाया हुआ अन्न मेरे पेटमें विकार उत्पन्न करेगा, तो अवश्य बीमारी पैदा होती है। इसिल्लिये उपनि-खद में कहा है कि—

अर्ज न निद्यात् तद् व्रतम् ॥ तै. उप. १।७ 'अजकी कभी निदा न करो ।' क्यों कि निदा करके मक्षण किया हुआ अब बीमारी उत्पन्न करता है। भोजन करनेके समय यही मावना रखनी चाहिए कि 'यह अस बढा अच्छा है, इसको मैं खाकर अवश्य पचन कहंगा और इससे मैं अवश्य बलवान बनेगा। ' यदि भावना हुट होगी तो साधारण बुरा अस भी बाधक नहीं होगा। जो असकी बात है वही बात जलके विषयमें है। यदि जलपानके समय मनमें यह बात खटकेगी कि 'कदाचित इस जलमें विविध रोगके कृमि होगें, ये कृमि शरीरमें जाकर रोग उत्पन्न करेंगे और मैं शायद रोगी बनुंगा। ' तो बहुत अंशम पेटमें गडबड उत्पन्न होगी। इस लिये इस प्रकारकी बुरी भावना अपने पास नहीं करनी चाहिए और ऐसी ही मनकी भावना करना चाहिए कि, ' यह दिव्य जल निःसंदेह मुझे शांति, आरोग्य और सुख देगा '। न केवल जलके विषयमं परंत सब पदार्थोंके संवनके समय मनमें ग्रही भावना धारण करनी चाहिए। और जगतकी सब घटना की ओर चित्तकी प्रसन्नताके साथ देखना च।हिए। नहीं तो कई लोक सदा रोनेवाले होते हैं, वृष्टि लगी तो भी रोते रहेंगे, और न लगी तो भी रोयेंगे। ऐसे लीकोंके लिय यह जगत नहीं है। वेदका उपदेश है कि जगतकी पूर्णताका ही विचार करो और प्रसन्नताके साथ जगत्की सब घटनाओंसे मनकी वृत्तियोमे आनंद और उल्लास रखो। इस लिये जलके सेवन करनेक समय उक्त ग्राम मावना मनमें रखनेकी आवश्यकता है। देखिए शतपथमें कहा है—

> अप उपस्पृश्चित .... तेन पूतिरन्तरतो मेध्या वा आपः .... ॥ १ ॥ यद्वेवापः प्रणयति । अद्भिर्वा इदं सर्व-माप्तं नत्मथमेनेवैतत्कर्मणा सर्वमाझोति ॥ १४ ॥

> > शत. बा. १।१।१।

'जलका आचमन करता है, उससे आंतरिक पवित्रता होती है क्योंकि जल पवित्र है। जलको इस लिये ले आता है कि जलसे यह सब जगत त्याप्त है, इसलिये इस पहिले ही कमसे सब प्राप्त करता है। 'इस वचनसे पता लगता है कि किस दृष्टिसे जलकी ओर देखना चाहिए। 'परमेश्वरका त्यापक शांत गुण' जलक्षपसे जगतमें आ गया है और सर्वत्र शांतता और सुख उत्पन्न करता है, इस पवित्र भावनासे जगतके जल तत्वकी ओर देखना चाहिए। इसी प्रकार अन्यपदार्थोकी ओर देखना उचित है। जब इस दृष्टिसे देखा जायगा तब सब जगतके विषयमें शुभ भावना मनमें स्थापित होगी। इस दृष्टिसे आचमनके मंत्रको देखिए।

जलका अन्य उपयोग करनेके समयमें भी यही भावना मनमें रखना चाहिए। आचमन करना, पीना, खान करना, हाथ पांच घोना आदि किसी कार्यके लिये जलका उपयोग करना हो तो यही उच्च भावना मनमें घारण करनी चाहिए। कुर्तक न करते हुए यदि यह भावना मनमें स्थिर हो जायगी तो निःसंदेह जलसेवनसे पूर्ण लाभ हा सकता है। भनको इसी प्रकारका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार आचमन करनेके पश्चात् इंदिय स्पर्क करना है।

# इंद्रिय स्पर्श ।

अंगस्पर्शके विषयमें जो पूर्वस्थलमें लिखा है उसका अनुसंधान यहां फिर करना चाहिए। 'नाभी, हृदय, कठ, सिर और हाथ ' इन पांच अवयवोंके नाम यहां पूर्व की अपेक्षा अधिक आगये हैं ' नाम कितने भी आये हों अथवा न आये हों; नाम आने न आनेकी कोई विशेष बात नहीं। 'अरिष्टानि में अंगानि 'इस वाक्यसे उक्त और अनुक्त सब अवयवों, अंगों और इंद्रियोंका बोध होता ही है। और इसीसे सूचना मिलती है कि न कहे हुए अवयवों और इंद्रियोंके विषयमें भी उन्नति करना उपासकका कर्तव्य है। यदि वह न करेगा तो वह अपने कर्तव्यसे गिरेगा।

'नाभि 'शब्द शरीरकी मध्यवर्ति समान शक्तिका बोधक है, तथा जनन अथवा प्रजोत्पादन शक्तिका भी द्योतक है। ब्रह्मचरं, वीर्यरक्षण, जर्ध्वरेता बननेकी यौगिक विधि आदिसे नाभिस्थानकी शुद्धि होती है। और इसीसे इस स्थानकी शक्तिकी वृद्धि होती है। नाभिस्थानमें अनेक स्थानसे नस नाडियोंका संगम होता है, और इस स्थानमें समानशक्तिकी पूर्ण स्थिरता होनेसे सब शरीरका विशेष लाभ होता है।

'हदय' भिक्तका स्थान है। परमेश्वरकी भिक्ति इस हदयका बल बढ जाता है। भिक्ति हदयकी विविध शक्तियोंका विकास होनेसे उस उगसकके शब्दमें सिद्धिका बल आता है और जो बह कहता है सिद्ध हो जाता है। आज कल तर्क-वितर्क-कुत किका युग शुरू होनेसे भिक्तिका अभाव हो रहा है, और इसी लिये भिक्तियोगकी उक्त सिद्धिपर किसीका विश्वास नहीं बैठता। इस-लिये इस एक नियमकी ओर सबका ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है कि, (१) भिक्तिकी अनियमितता होनेसे 'अंध विश्वास 'उत्पन्न होता है, (१) और तर्ककी अत्यंत वृद्धि होनेसे 'नास्तिकता' आती है। दानों घातक हैं, इस्तिये वैदिक धर्ममें दोनोंका समभाव रखा है, देखिए—

> मूर्थानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् । मस्तिष्कादूर्घ्वः पैरयत् पवमानोऽधि शीर्षतः ॥ अथर्वे. १०।२।२६.

'(अस्य) इसका (मूर्धानं हृद्यं च) मस्तिष्क और हृद्य (सं) प्यक करके (सीव्य) सीकर (पवमानः) पवित्र (अ-थर्वा) स्थित-अज्ञ योगी (शीर्षतः अधि) सिरके ऊपर (मस्तिष्कार्य) मस्तिष्कसे (ऊर्घ्वः) परे (प्रैरयत्) प्रेरित होता है। 'अर्थात् (१) मस्तिष्क और हृदयको एक बनाकर सम उन्नत रखना, (१) और पिष्ठ बनकर मस्तिष्कके परे अर्थात् तर्ककी भूमीसे परे क्रुदना, ये दो उपदेश इस मंत्रमें अत्यंत महत्व पूर्ण आगये हैं। किसी अन्य भर्म अंथों इस प्रकार इस बातको साफ नहीं किया है। यह केवल वेदहीका महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो हृदय और मस्तिष्कको एक करनेके लिये बताता है। मस्तिष्कका कार्य तर्क-वितर्क-कुतर्क करनो है और हृदयका कार्य भक्ति करना है। तर्क और मिक्तके जो नास्तिकता और अंधिवश्वास परिणाम हैं, उनको हृटानेके लिये वेदने सबसे उत्तम व्यवस्था कही है। तर्क और मिक्तका संयोग हो जानेसे तर्कसे मिक्तका दोष हृटेगा और मिक्तका संयोग हो जानेसे तर्कसे मिक्तका दोष हृटेगा और मिक्तका संयोग हो जानेसे तर्कसे मिक्तका दोष हृटेगा और मिक्तका संयोग हो जानसे तर्कसे मिक्तका दोष हृटेगा और मिक्तका संयोग हो जायगा। और दोनां निर्दोष होनेक कारण मनुष्योंके अच्छे सहायक वन जांयगे। इस प्रकार हृदयकी प्रवित्रता और निर्दोषता साध्य करनी चाहिए। और इस्तिके साथ सिरको रखनेसे भक्तिके साहचर्यके कारण सिर भी प्रवित्र होगा।

कंठकी पवित्रताके विषयमें तथा हार्थोंकी पवित्रताके विषयमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इतर अवयवों अंगों और इंद्रियोंके विषयमें सूज्ञ पाठक समझ लेंगें। सब शरीर इंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदिके विषयमें अच्छा विचार करके दोषोंको दूर और गुणोको अपनानेसे उन्नति होती है। सब स्थानकी पवित्रतासे उन्नति होती है। यह सार्वित्रक नियम है।

प्रत्येक इंद्रियपर हाथ रखकर, स्पर्श करके उसकी परीक्षा करना च।हिए। इंद्रियपर हाथ रखनेका यही तात्पर्य है। निरी-क्षणकी दृष्टिसे यदि इंद्रिय स्पर्श न किया जाय तो उसका कोई लाभ नहीं है। सबकी यहां ध्यानमें घरना चाहिए कि दूसरोंकी परीक्षा करना सबसे आसान है और अपना निरीक्षण करना सबसे बढ़ा कठिन है। इसी लिये वैदिक धर्ममें 'आतमपरीक्षण' पर सबसे अधिक बल दिया है।

### मार्जन ।

'मार्जन' का अर्थ शुद्ध करना, पिवत्र बनाना अथवा निर्मल करना है। अंग स्पर्श तथा इंदिय स्पर्शके द्वारा अपने अवयवोंकी पृष्टि, वृद्धि और उस्नात साधन करनेका यत्न हो सुका है। पिवत्र-ताके विना पृष्टि लाभदायक नहीं हो सकती। (clean life) पिवत्र जीवनके साथ (strong body) बलवान शरीर प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा केवल बलवान शरीर अधिक दुर।चार करनेमें भवृत्त होगा। अर्थात् पिवत्रताके विना प्राप्त हुई शक्ति अपनाही घात करनेवाली हो सकती है। इस लिये शुद्धताकी प्राप्ति अवस्य करना चाहिए।

नगरकी शुद्धि सर्वत्र सफाई करनेसे होती है, गृहकी शुद्धि झाडने, लोटने, लीपने आदिसे होती है, शरीरकी शुद्धि स्नान आदिसे होती है, शरीरकी शुद्धि स्नान आदिसे होती है, इसी प्रकार प्रत्येक अंगकी शुद्धिका विशेष मार्ग है। जिस अवयवकी जिस प्रकार शुद्धि करना आवश्यक हो उसी प्रकार उसकी शुद्धि करनी चाहिए। अन्यथा लाभ नहीं हो सकता। संध्य की मार्जनविधिमें जो शुद्धिका साधन करनेका हंग लिखा है उसका तस्त्र निम्न प्रकार है।—

(१)(भूः) अस्तित्व सिरकी पवित्रता करे। सिरमें मस्तिष्क है और यह विचारका स्थान है। मस्तिष्कमें सुविचार और कुविचार होनों चलते हैं। सुविचारोंसे देवत्व और कुविचारोंसे राक्ष-सत्व पाप्त होता है। मनुष्य विचारमय है। जैसे जिसके विचार होते हैं वैसा उसका 'स्व-रूप' होता है। इस लिय अपने अस्तित्व (Existence) से अर्थात् अपने जीवनसं मस्तिष्ककी शुद्धि करनी चाहिए। मस्तिष्ककी शुद्धि सबसे मुख्य है। मस्तिष्ककी पवित्रता और अपवित्रतासे मनुष्यत्व, देवत्व और असुरत्व सिद्ध होता है। इस लिये इसी मार्जनके सप्तम मंत्रमें (सत्यं) सत्यसे फिर सिरकी शुद्धि करनेकी सुचना दी है।

अर्थात् अपने जीवनके साथ सत्यकी निष्ठा ऐसी जोडनी चाहिए, कि जिससे अपने अस्तित्वसे सत्य कभी दूर न होवे।

- (२) ( भुवः ) कल्पनाशिक अर्थात चिंतन अथवा ज्ञानशिक अपने नेत्रोंको पवित्र करे । सबसे प्रथम मनुष्य यात्र अथवा प्राणि मात्र नेत्रोंसे ज्ञान छेता है। इस लिये ज्ञानसे ज्ञानेंद्रियोंकी पवित्रता करनेकी सूचना यहाँ लिखी है। नेत्रसे बुरी दृष्टिद्वारा किसीकी ओर नहीं देखना चाहिए। बुरी दृष्टिके प्रक्षेपसे ब्रह्मचर्यका नाश हो सकता है तथा अन्य प्रकारसे हानि होनी संभव है। इस लिये नेत्र आदि इंदियोंकी पवित्रता सिद्ध करना आवश्यक है। नेत्र आदि इंदियोंकी इस प्रकार सुशिक्षित करना चाहिए कि वे कभी बुरे भावसे किसीकी ओर न देखें तथा किसी बुरे कर्ममें प्रवृक्त न होवें।
- (३) (स्वः) अपना स्वत्व कंठकी पवित्रता करे। कंठ वाचाका प्रतिनिधि है। और वाचा शक्ति मनुष्यकी विशेष शाक्ति है। इतर प्राणियों में वाचाशक्ति अस्फुट है परन्तु मनुष्यमें वक्तृत्वशक्ति स्कुट और परिपूर्ण है! इस लिये मनुष्यका 'स्व-त्व' वक्तृत्व शक्ति ही है। इसी कारण मनुष्यको चाहिए कि वह अपनी वक्तृत्व शक्तिकी पवित्रता करे। कोई ऐसा शब्द मुखसे न बोला जाय, ऐसा वाक्य लेखमें न लिखा जाय, ऐसा शब्द कानसे म सुना जाय कि जो अपवित्रता उत्पक्त करनेवाला हो। मुखसे बुरे शब्दोंका उच्चारण कर्वाप नहीं करना चाहिए।
- (४) (महः) महत्ता हृद्यकी पिवत्रता करे। अपनी महत्ता (Our greatness) हृद्यको पिवत्र करे। उदारता, महत्त्व, विलावरी, बडप्पन आदि भाव जो मनुष्यमें होते हैं, उनसे हृद्यकी पिवत्रता संपादन करना चाहिए। उक्त गुण हृद्यके ही हैं। इस लिये उनसे हृद्यकी पिवत्रता हो सकती है। हरएकको हृद्यके उक्त गुण संपादन करना उचित है। केवल मस्तिष्ककी पिवित्रता संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्ककी केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्कि संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्कि संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्क की केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्क की केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्क की केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि मस्तिष्क की केवल संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा। क्यों कि संपादन करनेसे कार्य संपादन करनेसे कार्य संपादन करनेसे कार्य संपादन संपादन करनेसे कार्य संपादन संपाद

विचार शक्ति बढ जानेसे वह अंतमें नास्तिकतामें पहुंचानेवाछी होती है। इस लिये उसके साथ हृद्यकी गंभीरताकी जोडना चाहिए। हृदयकी गंभीरता और गहनता ही मनुष्यका चरित उदार बनानेवाली है।

- (५) (जनः) जननशक्ति नाभिस्थानकी पवित्रता करे। इस विषयमें पूर्वस्थलमें लिख ही आए हैं। जननशक्ति वीर्यके बलकी सचक है। इस स्थानकी पवित्रतासे ब्रह्मचर्य रक्षण तथा उत्तम संतानकी उत्पत्ति हो सकती है। इस विषयमें पाठक अधिक सोच सकते हैं।
- (६) (तपः) तपने अर्थात् कष्ट सहनेकी राक्ति पांव आहि स्थूल अवयवेंको पवित्र बनावे, यहांका 'पाद ' शब्द कर्म इंदि-योंका सूचक है। अन्य कर्म इंदियोंके विषयमें भी इसी प्रकार पवित्रता और शुद्धि संपादन करनी चाहिए।
  - (७) ' सत्य ' के विषयमें लिखा जा चुका है।
- (८) (ॐ खं ब्रह्म) ओंकार वाच्य ब्रह्म सब प्रकारकी शुद्धि करे। पूर्वोक्त सात प्रकारों से सब अवयवों और अंगोंकी शुद्धि करनका प्रयत्न मानवी पुरुषार्थके साथ करनेके प्रश्चात् यहां परमात्माकी प्रार्थना की जाती है, कि जो हमारे प्रयत्नमें न्यूनता रही हो, उसको द्वर करनेका कार्य परमात्माकी अपार द्यासे हो। क्यों कि केवल मानवी पुरुषार्थही से सब साध्य नहीं हो सकता। परमेश्वरकी क्याका आश्रय अवश्य होना चाहिए। किंवा इसका और एक भाव निकल सकता है:—ॐ अर्थात् (अ) जागृति, (उ) स्वम और (म) सुषुत्रिका हमारा (खं) इंद्रिय व्यवहार तथा हमारा (ब्रह्म ह्या हमारा क्रांच हान सर्वत्र सब प्रकारकी पवित्रता करे।
- 'अ-उ-म् 'ये तीन अक्षर जागृति-स्वप्न-सुषुप्तिके वाचक हैं, ऐसा मांड्क्य उपनिषद्में लिखा है। 'ख' शब्द इंद्रियवाचक तथा 'ब्रह्म ' शब्द ज्ञानवाचक प्रसिद्ध है। इस विषयमें पाठक अधिक विचार कर सकते हैं। अस्तु। उक्त मार्जनके प्रकारोंका ठीक बांध होनेके लिये निम्न कोष्टक बनाया गया है—

# मार्जनका कोष्टक ।

| नाजनका काह्य । |                                                                              |                                                                      |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| व्याह्वति      | <b>ઝર્ચ</b>                                                                  | स्थानकी पवित्रता                                                     |  |  |
| મ્             | अस्तित्व, सत्<br>Existence                                                   | शिरः—सिरकी पवित्रता<br>Purification of brain                         |  |  |
| भुवः           | ज्ञान, चित्<br>Knowledge                                                     | नेत्रे—ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि Purification of organs of perception |  |  |
| स्वः           | आत्मा-( आनंद )<br>Self-( Bliss )                                             | कण्डः—वागिदियकी शुद्धि<br>Purification of speech                     |  |  |
| महः            | महत्त्व<br>Greatness                                                         | हृदयं—अतःकरणकी ग्रुद्धि<br>Purification of heart                     |  |  |
| जनः            | जननशक्ति<br>Procreative<br>power                                             | नाभिः—नाभिस्थानकी शुद्धि<br>Purity of virile power                   |  |  |
| तपः            | तपस्।<br>Power of<br>endurance                                               | पादीक्सेंद्रियोंकी सहनशीलता<br>Purity of the organs of action        |  |  |
| सत्यं          | सत्य<br><b>Trut</b> h                                                        | शिर'—सिरकी शुद्धि<br>Purity of thought                               |  |  |
| ॐ<br>अ-उ-म्    | जायति, स्वप्न, सुषुप्ति<br>Wakıng,dream-<br>ing and sleep-<br>ing conditions | i 1                                                                  |  |  |
| खं             | इंदिय<br>Organ of sense                                                      | Purity of every thing                                                |  |  |
| 專獻             | ज्ञान<br>Knowledge                                                           |                                                                      |  |  |

इस कोष्टकसे बहुतसी बातोंका पता छग सकता है। पाठक भी इन शब्दोंके गृढ अर्थोका विचार करें। विचार करनेसे जीवनकी शुद्धिका ढंग ज्ञात हो सकता है।

मार्जनका मुख्य उद्देश 'आत्म-शुद्धि 'है। प्रतिदिन संध्यांक समय अपनी पवित्रताका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। प्रतिदिन मनको बुंर विचारोंसे रोकने और अच्छे विचारोंमें प्रवृत्त करनेसे सब प्रकारकी शुद्धि पाप्त हो सकती है। जो प्रयत्न करेगा वहीं फल पा सकता है।

#### प्राणायाम ।

#### सप्त व्याहाते।

'व्याहित 'का अर्थ उच्चार, statement, विधान, कथन, सांकतिक शब्द, विशेष गृढ अर्थका शब्द हैं। संध्यामे सप्त व्याहितियोका
महत्व अत्यंत है। सात मुख्य केंद्रोकी सूचना इन शब्दोंसे हो रही
है। (१) अस्तित्व, सत्ता, (१) चिंतन, कल्पना, विचार, चित् (३) स्वत्व, आत्मानुभव, ८) महत्त्व, उदारता, (५) जननशक्ति,
(६) कष्ट सहनेकी शक्ति और (७) सत्य निष्ठा; ये सात गुण
मनुष्य मात्रकी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं। इनके विना मनुष्यकी
उन्नति साध्य नहीं हो सकती। इन शक्तियोंको प्राप्त करना, बढ़ाना
और जगत्के उद्धारके लियं इनका अर्पण करना, सबको योग्य
और आवश्यक है।

प्राणायाममें तीन कियाएं होती हैं। पूरक, कुंभक और रचक। प्राप्ति, धारण और अर्पण ये तीन भाव यहां अभिप्रेत हैं। (१) पूरक्से बाह्य प्राणकों अंदर लिया जाता है, (१ कुंभक से उस प्राप्त प्राणकी धारणा की जाती है, और (३) रचकसे उस प्राणका फिर जगतके सर्वव्यापक प्राणमें अर्पण किया जाता है। ये तीन प्रकार निम्न कियाओं के स्चक हैं। (१) उक्त सप्त गुणोंकी अपने अंदर पूर्णता करना, (१) उनकी धारणा और वृद्धि करना, और पश्चात

(३) जगत्की उन्नतिके लिये उनका अर्थण करना । प्राणायाममें उक्त सात व्याहतियोंके होनेका यही तात्पर्य है। यही एक बढा भारी यज्ञ है।

| य्ज्ञ           |              |                   |  |  |  |
|-----------------|--------------|-------------------|--|--|--|
| य <b>ः ः ः</b>  | ं ज          | <u>ं</u>          |  |  |  |
| यमन             | जनन          | नमन               |  |  |  |
| सत्कार          | संगति        | दान               |  |  |  |
| प्राप्ति        | धारणा        | त्याग             |  |  |  |
| पूरक            | कु <b>भक</b> | रेचक              |  |  |  |
| गुणसंपादन       | गुणसंवर्धन   | गुणसमर्प <b>ण</b> |  |  |  |
| ब्रह्मचर्याश्रम | गृहस्थाश्रम  | वानप्रथ, संन्यास  |  |  |  |

ॐकारका स्मरण करके सात गुणोंका संपादन-संवर्धन-समपेण करनेका अभ्यास संध्यामें किया जाता है। ये सब गुण परमात्माके अंदर अत्यंत पूर्णतांस है। अभ्याससे उनको मनुष्य
अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। प्रतिदिनके अभ्याससे मनुष्य
अपने अंदर ग्राप्त कर सकता है। प्रतिदिनके अभ्याससे मनुष्य
अपने अंदर ग्राप्त कर सकता है। प्रतिदिनके अभ्याससे मनुष्य
अपने अंदर ग्राप्त गुणोंकी वृद्धि कर सकता है और अग्रुम दुर्गुणोंको दूर कर सकता है। निश्चयके साथ प्रयत्न करनेसे प्रत्यक
मनुष्यको यह साध्य हो सकता है। प्रत्येक मनुष्यके आधान है
कि वह अपने मनमें विशिष्ठ विचार छावे या न छावे। मनुष्यका
आत्मा मनका गुछाम नहीं है परंतु वह मनका स्वामी है। यह
बात कभी नहीं भूछनी चाहिए।

पूर्वोक्त सप्तव्याहितयों स्वक सात शुभगुण पूर्णतया परमान्त्रमक अंदर विद्यमान हैं (१) भू:-सत्ता, प्राण, सब जगत्का जीवनः (१) भुव:-अपान, दुःख दूर करना, ज्ञानः (१) स्वः-सुख, आनंद, स्वत्वः (४) महः महत्ता, सबस बडा होनाः (५) जनः-सबको उत्पन्न करनेकी शक्तिः (६) तपः-दुष्टोंको तपाना, दुष्टोंका दमन करनाः (७) सत्यं-सत्य, त्रिकालाबाधित होनाः आदि सात शुभ गुण गुण्यतया तथा पूर्णतया परमात्मामें हैं। ये परमात्माके गुण

उपासना द्वारा मनुष्य अपने अंदर लाता और भारण करता है। सब शुभ गुण इसी प्रकार मूल स्रोत परमात्मासे जीवारमाके अंदर आते हैं।

जिस प्रकार ज्ञान गुरुसे प्राप्त करना, मननसे बढाना और पश्चात् उसका परोपकारके लिये विनियोग करना होता है; व्यायामादि द्वारा बल बढ़ाना, और दूसरोंकी रक्षाके लिये उसका विनियोग करना होता है। उसी प्रकार सब शुभगुणोंकी प्रथम प्राप्ति करना, पश्चात उनकी वृद्धि करना और अनंतर उनका परोपकारके लिये सपर्मण करना होता है। ठीक उसी प्रकार सप्त व्याहृतियोंके सात गुण अपने अंदर बढ़ा कर उसका परोपकारमें समर्पण करना है। परमेश्वरके ही गुण परमेश्वरके महान यज्ञमें लगाने हैं। लगानेमें स्वयं साधन रूप बनना है, इसी लिये धर्मके सब विधि और नियम हैं। गुण अपनेपास आनेके पश्चात् स्वार्थ उत्पन्न होता है और जनताकी उन्नतिमें बाधा उत्पन्न करनेमं मनुष्य प्रवृत्त होता है। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही यहां उपदेश है।

#### प्राणायामसे बलकी वृद्धि ।

प्राणायामसे सब शरीरका बल बढता है और मनकी शक्तिकी उन्नित होती है। परमात्माकी जीवन अर्थात प्राणशक्ति सूर्यके द्वारा सब वायुमें फैलती है, उस प्राणशक्ति संयुक्त हुआ वायु प्राणायाम द्वारा शरीरमें जाता है, वहां रुधिरके साथ संबंधमें आकर अपनी जीवनशक्तिको रुधिरमें स्थापित करता है और पश्चात बाहर आता है। यही प्राणायामके पूरक, कुंभक और रेचक हैं। यह जीवन शक्ति सब शरीरका आरोग्य स्थिर रखनेमें पूर्णतया समर्थ है, क्यों कि यह परमात्म शक्ति होनेसे कोई दबा इसके बराबर उत्साह नहीं दे सकती। सूर्योदयके समय मध्यान्हके समय, तथा सूर्यास्तके समय, प्राणायाम करनेसे मनका उत्साह हतना बढता है, कि उसके बराबर कोई उत्साह वर्धक औषध नहीं है। प्रतिवार सीपचास प्राणायाम अच्छी प्रकार करना उचित है।

शरीरमें किसी स्थानपर बीमार्ग होनेके समय, मनकी प्रेरणम् और प्रवल इच्छा शक्तिद्वारा इस प्राणशक्तिको उस दग्ण स्थान-पर पहुंचानेसे बीमारी हट जाती है। इस प्रकार बिना औषकः आरोग्य प्राप्त होनेके लिये प्रवल इच्छा शक्ति होनेस सुफलता । होती है इसमें कोई संदेह नहीं है। मनकी संशयित दुक्तिसे व्याधि। बढ़ती है।

प्राणायामसे प्राणोंका संयम होता है, उससे मन और चिसा स्वाधीन होता है, और मनके स्वाधीन होनेसे सब इंद्रियों और अवयवोंको स्वाधीन किया जाता है। यही इंद्रिय संयम है कि जो प्राणायामसे सिद्ध हो सकता है। अपनी हरएक इंद्रियकी परीक्षा करके उसके दोष दूर करने और उसमें शुभ गुण स्थापित करनेके लिये सदा प्रयत्न होना चाहिए।

## अघ-मर्षण ।

'अघ' शब्दका अर्थ 'पाप' है और 'मर्षण' का अर्थ 'सहन करना' है ( मृष्=सहने )। पापका परिणाम सहन करनेके लिए मनकी तैयारी करना इस अध्मर्षणके मंत्रोंका प्रयोजन है।

अपनी ओरसे जो दोष, पाप, दुराचार आदि होते हैं, उनकी क्षमांकी प्रार्थना करना, और उनके दंढसे बच जाना, मनुष्यमान्त्रकी स्वामाविक प्रवृत्ति है। कोई भी साधारण मनुष्य कभी नहीं चाहता, कि मैं अपने किये दोषोंका दंड भोगूं। अपित सब ऐसा ही चाहते हैं, कि किये हुए दोषोंके दंडसे में किसी न किसी प्रकार वच जाऊं। मनुष्यके अंदर यह बहुत बुरा भाव है। इसकी हटाना सध्यायोगका मुख्य कर्तव्य है। न्यायानुकूल तो यही बात होनी चाहिए, कि जो जिसने जैसा पाप किया है उसकी वैसाही दंढ भोगनेके लिये धैर्यके साथ तैयार होना चाहिए। पाप तो मैं कंफ और दंड मोगनेके समय भाग जाऊं, यह भीकता है भीकता धर्म नहीं हो सकता। धृति अर्थात् धैर्य ही धर्म है। पाप करनेके प्रसाद

यही बैर्य है, कि उस किये हुए पापको मानना और योग्य दंड मोगनेके लिये आनंदसे सम्बद्ध होना। इस प्रकारकी बैर्यमय धार्मिक प्रवृत्तिको उपासकके अंदर बढानेका कार्य अधमर्षणके मंत्र कर रहे हैं।

कई होक यहां पूछते हैं, कि प्रहयका वर्णन करनेवाहे मंत्रोंका इस 'अघ-मर्पण' के साथ क्या संबंध है ? प्रथमतः ऊपर ऊपर देखनेके समय कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। परंतु उसका आंत-रिक संबंध बढा भारी है।

निदा, मृत्यु और प्रलय ये तीन प्रलय हैं। निदा दैनिक प्रलय है, मृत्यु प्रत्येक प्राणिमात्रका प्रलय है तथा प्रलय सर्व जगत्का महाप्रलय है। मनुष्यके अंदर साधारणतः एक प्रवृत्ति होती है जो कहती है कि—

ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्य

देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ नास्तिक दर्शन ।

"ऋण करके घी पिओ। जो मर्जी है करो, खाओ पीओ, आनंद करो। मृत्यु होनेके पश्चात फिर पुनरागमन कहां है " अर्थात इस जीवनके समयमें जो कुछ आप करेंगे उसका सुख या दुःख दूसरे जन्ममें नहीं होता है। शरीरके नाश होनेसे उसके किये हुए सब पाप पुण्य शरीरके साथ नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जगतका प्रस्तय होनेके पश्चात पूर्व जगतमें किये पापपुण्य भी समूल नष्ट हो जाते हैं।

सब नास्तिकोंका यही मत है। इस मतके कारण जगत्में बड़ा अनर्थ हो रहा है। सब अशांतिके मूलमें यही मत बैठा है। मैं यथेच्छ आचरण कढ़ंगा और दूसरोंकी पर्वाह न करता हुआ में सुखी हो जाऊंगा। यह मत राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तिका है। इसका खंडन करना और न्यायानुकूल धार्मिक व्यवहारकी स्थापना करना वेदका उद्देश है। इस आसुरीमतके खंडनके लिये उक्त अधमर्थणके मंत्रोंमें कहा है कि—

### अवमर्षण ।

## धाता यथापूर्वमकल्पयत् ॥

' परमेश्वरने पूर्व जगतके समान ही यह जगत बनाया है।' अर्थात पूर्व जगतमें जिसने दस आने पुण्य किया होगा उसका दस आने पुण्य इस जगतमें उसके साथ रहेगा तथा जैसा जिसने पाप किया होगा, उसके साथ वैसाही पाप इस जगतमें रहेगा। अर्थात मनुष्यके आधीन होगा कि वह अपना पुण्य बढावे अथवा पाप दूर करे।

कलका किया हुआ ऋण अथवा धन जैसा रात्रीके व्यतीत होनेसे नष्ट नहीं होता, जैसाका वैसा ही ऋण अथवा धन रहता है। उसी प्रकार पापपुण्य मृत्युके पश्चात और प्रलयके अनंतर भी वैसाका वैसा ही रहता है। मृत्यु अथवा प्रलयसे उसके पापपुण्यकी स्थितिमें भेद नहीं होता। अर्थात पापपुण्य फल मोगके पश्चात ही वूर होते हैं, उससे पूर्व वे दूर नहीं होते, यह निश्चय उक्त मंत्रद्वारा यहां किया गया है। यही निश्चय न्यायानुकूल आचरण होनेके लिये अत्यंत आवश्यक है। किये हुए पाप-पुण्य फल भोगके विना दूर नहीं होते, ऐसा जब निश्चय होगा, तब अधिकारी अपने अधिकारके कारण द्सरोंको कष्ट नहीं दे सकेगा, धनवान अपने धनके धमंडसे दूसरोंको हानि न पहुंचाएगा, तथा अन्य मनुष्य दूसरोंके ऊपर निर्दयतासे अत्याचार न करेंगे।

जगत्की उत्पत्ति और प्रलयकी विशाल घटनाका एक वार संध्याके समय अवश्य विचार और मनन करनेकी यह भी आव-श्यकता है कि ईशके ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारमें किस - प्रकार कार्य कर रहे हैं, महान्से महान् शक्तिशाली मनुष्य चकना-चूर हो रहा है, बड़े बड़े राजे महाराजे जो विशाल सेनासमुद्रको धारण कर अपनी शक्ति के घमंडमें रहते हैं, नष्ट हो रहे हैं, जो अपने बाहुबलसे मस्त हो रहे हैं वे छोटेसे मनुष्यके प्रयबके कारण धूलीम मिल रहे हैं; दूसरे धार्मिक लोक सदाचारमें रममाण होनेके कारण अर्किचन होनेपर भी सब लोकोंके वंदनीय बन रहे हैं, आत्मिक बल धारण करनेवाली किन्तु, शरीरसे निर्बल और हुर्बल, व्यक्तियां भी सम्राटोंका मुकाबला कर रहीं हैं और उनके बाह्यबल के सन्मुख वहें बहें सम्राटोंका विशाल क्षात्रबल क्षुद्ध है, ऐसा प्रतीत होने लगता है; इस प्रकारकी घटनाएं जब संसार भरमें देखी जाती हैं तब हृष्टि विशाल होती है, और हृष्टिके संकोचके कारण जो मानसिक कमजोरियां होती हैं, नृष्टु हो जाती हैं।

जगत्के अंदरकी विशाल घटनाएं, मृत्युके और जन्मके विल-क्षण चमत्कार, अद्भुत विशाल दृश्योंकी महत्ता, सूर्यचंद्रादि विशाल लोक लोकांतरोंका उद्भव और विनाश, शिक्तयोंका संयोग और वियोग आदि सांसारिक घटनाओंका विचार करनेसे मनका संकोच दूर हो जाता है। मन विशाल होता है और सर्व जगत् की माव-नाके साथ अपने छोटेपनका विचार मनमें आने लगता है। इस प्रकारके उदात्त विचारोंसे उनके मनमें बात ठीक जम जाती है। कि परमात्माके ऋत और सत्य नियम मेरा पक्षपात नहीं करेंगे। सबके अपर उन नियमोंका सार्वभौम साम्राज्य एक जैसा ही रहेगा। जब इस प्रकार उसके मनमें भाव आ जाता है तब उनका घमंड दूर हो जाता है और वह न्यायानुकूल अपना आचरण कर-नेके लिये तैयार होता है। और अपने अन्यायका दंड भोगनेके लिये स्वयं तैयार हो जाता है। यही सच्ची धार्मिक अवस्था है, जो जगत्के प्रलय और उत्पत्तिका मनन करनेसे प्राप्त होती है।

इस विषयमें अधिक तर्कवितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं। स्वयं संध्याके समय प्रलयकी वियोग स्थितिका मनन और उत्प-त्तिके संयोग स्थितिका विचार करना चाहिये। प्रतिदिन दो वार नित्य विचार करनेसे स्वयं अपने ही मनमें उक्त विचार उत्पन्न होन लगता है। मन विशाल होता है और मनका संकुचित माव नष्ट होने लगता है।

जब जगत्के प्रलयसे पूर्व पापपुण्य नष्ट नहीं होते, तब मृत्युके कारण अथवा निद्राके कारण नष्ट नहीं हो सकेंगे। तथा शरीरके अंदरके सुक्ष्म प्रलयसे भी शरीरक्कृत पापपुण्य नष्ट नहीं होंगे । पूर्ववत् वैसेक वैसे ही फलभोग भोगनेके लिये पापपुण्य रहते हैं। यह निश्चय समझिए।

अब विचार यह आता है कि जब फलमोगके विना पापपुण्य छूटते ही नहीं हैं तब उनसे भागना व्यर्थ है। भागकर भी कहां जाना है? परमेश्वरके ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारभरमें एक जैसे निःपक्षपातसे अपना कार्य कर रहे हैं। उनको धोखा देकर मैं कहीं भी जा नहीं सकता। ऐसा निश्चय होते ही उपासक अपना दिल खोल कर बताता है कि 'हे ईश्वर! ये ये...पाप मैने किये हैं, इनका दंड भोगनेके लिये में तैयार हूं। मैं फिर इस पकारके पाप नहीं कहंगा। परंतु इनसे भागना भी मैं नहीं चाहता। मैंने पाप किया है इस लिये मुझे दंड लेना और भोगना चाहिए। इस कारण मैं दंड भोगनेके लिये तैयार हूं। "

स्वयं अपना न्याय करना कितना कठिन है ? इसका विचार पाठक कर सकते हैं। दुराचार करके उसको छिपाना मानवी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्तिको वकील लोक बढ़ा रहे हैं। इससे पता लगेगा कि वकीलोंका मन अवालतके कार्यसे कैसा पितत हो सकता है। दुराचारको छिपाना सर्वथा बुरा है। दुराचार होने पर उसको स्वयं मानना और उसके दंड भोगनेके लिये उद्यत होना धार्मिक भाव है। इस भावको बढ़ाना चाहिए। अस्तु। यह धार्मिक अवस्था मनमें उत्पन्न करनेका कार्य अधमर्षणके मंत्र कर रहे हैं। इस प्रकारके विचारसे प्रलयके मंत्रोंका 'अधमर्षण'के साथ संबंध रुष्ट प्रतीत होगा। अब अधमर्षणके मत्रोंके विशेष शब्दोंका भाव देखिए—

(१) ऋतं सत्यं च - 'ऋत' अर्थात् ( right ) ठीक, शुद्ध, उचित, सरलतासे व्यवहार, न्यायानुसार व्यवहार, सीधापन। 'सत्य' अर्थात् ( sooth ) यथार्थ, सत्य, सच। ये जगतके अंदर चलनेवाले ( eternal laws ) दो अटल नियम हैं। कोई उनका

उद्घंघन नहीं कर सकता। मनुष्यके आचरणमें इन नियमोंका पालन होनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है। न्यायानुकूल सत्यः निष्ठापूर्वक व्यवहार करनेसे मनुष्य उच्च होता है।

- (१) तपः—कष्ट सहन करनेकी शाकि। सन्कार्य करनेके समय जो कष्ट भोगने पडते हैं, उनको आनंदसे सहन करनेका धर्म सब-महात्माओंमें होता है। तपके अन्य अर्थ-( Meditation ) मनन, ध्यान, (moral virtue) नीतिधर्म, (merit) गुण सहुण। कष्ट सहन करनेकी शाकिके विना किसी मनुष्यकी उन्नाति नहीं. हो सकती।
  - (३) रात्री-रममाण होनेकी शांतिकी अवस्था।
- (४) समुद्रः—(सं+उत्+द्रः)=(सं) एक होकर (उत्) उत्किषंके लिये (द्रः) प्रगति करना। प्रलय कालके प्रभात् जिस समय नवीन सृष्टि उत्पन्न होनेका समय आजाता है, उस समय प्रकृतिके परमाणुओंमें एक होकर जगत् बननेके लिये बडी भारी गति होती। है। जिसका परिणाम परमाणुओंके विविध संघ बन कर सृष्टि निर्माणारम्भ है। मनुष्योंकी उन्नतिके लिये भी यही नियम है। मनुष्योंको एक हो कर, एक विचारसे संघ बनाकर उन्नतिके लिये। बडी हलचल करनी चाहिए। देखिए वेदकी आज्ञा—

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ ऋ. १०।१९१।२

"(१) मिलकर संघ बनाईए, (२) उत्तम वक्तृत्व की जिए, (१) अपने मन सुसंस्कृत की जिए और (४) पूर्व झानी व्यवहार-कर्ताओं के समान अपने कर्तव्यका भाग की जिए।" यही भाव 'समुद्र' शब्द से व्यक्त होता है। 'सं-उत्-द्र'-अर्थात् मिलकर उस्रतिके लिये प्रयत्न करना। पाठकों को चाहिए कि वे सोचें कि वेदने एक शब्द से ही कितना उत्तम उपदेश दिया है।

- (५) अर्णवः—(Being agitated, being in motion) इल-चलमें रहना, क्षोमकी अवस्थामें रहना। हलचल ही अर्णवकाः स्वक्षप है। पूर्वोक्त समुद्र शब्दका यह विशेषण है। पूर्वोक्त उक्ष-तिकी हलचल किस प्रकार करना चाहिए, इसकी सूचना यहां मिलती है। प्रकृतिके समुद्रमें जगत् वननेके समय जो महान् हलचल मची थी उसके स्वक्षपका वर्णन यह शब्द कर रहा है। दोनों स्थानमें उन्नतिकी हलचल समान ही है। मनुष्य भी हलचल-करनेके विना उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते।
- (६) संवत्सरः—( संवसन्ति इति )-जिसमें सब वसते हैं। सबका निवास जिसमें होता है। जिसमें सबको रहने विचरनेके छिये स्थान प्राप्त होता है।
- (७) अ-हः—(न जहाति)-जो किसीको छोडता नहीं। जोह अवश्य सबके पीछे लगता ही है।
- (८) वशी—सबकी वशमें रखनेवाला ईम्बर । जगतके संपूर्ण पदार्थोको वशमें रखता है। परमेम्बरकी इतनी शक्ति है कि वह महान्से महान् लोकलोकांतरोंको सब प्रकारसे अपने आधीक रखता है। उपासकको चाहिए कि वह अपने शरीरकी सब इंद्रियें और अवयवोंको अपने आधीन रखे। इंद्रिय-संयम और इंद्रिय-दमन करके मन आदि अंतरिंद्रियोंको भी पूर्णतया स्वाधीन रखे । परमात्माके समान यह जीवात्मा भी अपने शरीरके व्यापारोंमें वशी हो सकता है। स्वराष्ट्र आदिके व्यवहारोंको भी अपने वशमें रख सकता है। स्वरुपको चाहिए कि वह अपने आपको शरीर, इंद्रिय, अवयव, मन, बुद्धि आदिका स्वामी समझे और उनको अपने आधीन रखे। कभी इंद्रियादिकोंके आधीन अथवा उनका ग्रहाम न बने।
- (९) धाता—सबकी धारणा करनेवाला तथा सबको तथा सबको बनानेवाला ईश्वर है। उपासकको मी चाहिए कि वह

अपने अंदर धारणा शक्ति बढावे तथा (creative faculty) उत्पादक और विधायक सद्बुद्धि की वृद्धि करे।

अन्य शब्दों के विषयमें पाठक मनन कर सकते हैं। इस विचा-रसे पता लग सकता है कि वेदके शब्द मनुष्यको दैनिक व्यवहार का किस प्रकार बोध दे रहे हैं। वेदके शब्दों का मुख्य उद्देश यही है कि मनुष्यका अपनी उद्घतिका मार्ग ठीक प्रकार सृचित करें। विचारी पाठकों को चाहिए कि वे इसप्रकार बोध लेनेका यत्न करें और दोषों को दूर करके गुणों की अपने अंदर धारणा करें।

### मनसा परिक्रमण।

संध्यांक मंत्रों में भनसा परिक्रमा के मंत्र बहुत कठिन हैं। कई वार और कई वर्ष मनन करने पर भी उनका ठीक ठीक अर्थ अबतक मेर ध्यानमें नहीं आया है। इतना निःसंदेह प्रतीत होता है कि इन मत्रों में कुछ विशेष उपदेशका कथन किया है। परंतु उस उपदेशका आविष्कार करना बड़ा कठिण है। सब शब्दों के, व्याकरणादि साधनपूर्वक, अर्थ का ज्ञान हं। कर, वेदके अन्य स्थानों के उल्लेखों के साथ उसकी संगति लगा कर जैसा चोध होता है, उस प्रकारका बोध इन मंत्रों से अवतक नहीं हुआ। इस लिये पाठकों से प्रार्थना है कि जो साधन अर्थ करने के लिये यहां एक विश्वा पर्य हैं, उन पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करके अपने विश्वार प्रवट करें, जिससे अर्थका निश्वय होने में सुगमता हो सकेगी।

'मनसा परिक्रमा'के मंत्रोंका विचार करनेसे पूर्व उन मंत्रोंमें जो जो मुख्य पदार्थ कहे हैं उनका निश्चित अर्थ समझना उचित है। इस अर्थका निश्चय करनेके लिये निस्न कोष्टक भैंने बनाये हैं। वेदमें दिशाओंके संबंधमें जो जो उल्लेख हैं, उन सब लेखोंको इकता करनेसे, और उन सबका मनन करनेसे 'मनसा परिक्रमा' के मंत्रोंपर विशेष प्रकाश पडना संभव है। इस लिये निस्न कोष्ट-कोंका विचार पाठक अवस्य करें।—

दिशा कोष्टक ॥ १ ॥

| विशाः   | अधिपतिः रक्षिता    |                | इषवः     |         |
|---------|--------------------|----------------|----------|---------|
| प्राची  | अभि:               | असितः          | आदित्याः |         |
| दक्षिणा | इंद्रः             | तिरश्चिर जी    | पितरः    | 1 3 -   |
| प्रतीची | वरुणः              | पृदाकुः        | अझ       | 312019- |
| उदीची   | स्रोमः             | स्वजः          | अशनिः    | અથવે.   |
| ध्रुवा  | विष्णुः            | कल्माषग्रीवः   | वीरुधः   |         |
| ऊर्घा   | बृ <b>हस्</b> पतिः | <b>প্রিস</b> : | वर्षे    |         |

पूर्वोक्त मनसा परिक्रमाके मंत्रोंको देखनेसे इस कोष्टककी सिद्धि हो सकती है। अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उहेखोंका विचार करना है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए—

> येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा-स्तेषां वो अग्निरिषवः ॥ ते नो मृडत ते नो-ऽधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १ ॥ येऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इषवः ॥ ते नो० ॥ २ ॥ येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा-स्तेषां व आप इषवः ॥ ते नो० ॥ ३ ॥

येऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा-स्तेषां वो वात इषवः ॥ ते नो०॥ ४॥ येऽस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निल्प्रिम्पा नाम देवा-स्तेषां व ओषधीरिषवः ॥ ते नो०॥ ५॥ येऽस्यां स्थोध्वीयां दिश्यवस्वन्तो नाम देवा-स्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः ॥ ते नो०॥ ६॥

अथर्व. ३।२६।१-६

'प्राची आदि दिशाओं में होति आदि देव हैं और आग्ने आदि ह्यु हैं। ये सब (नः) हम सबको (मृडत) सुखी करें, वे हम सबको (अधिवृत) उपदेश करे, उन सबको हमारा नमस्कार है, उनके लिये हमारा स्वार्थत्याग है। 'यह इन मंत्रोंका भावार्थ है। अब इनका निम्न कोष्टक बनता है—

दिशा कोष्टक ॥ २ ॥

| विशाः          | देवाः             | इषयः              |  |
|----------------|-------------------|-------------------|--|
| प्राची         | <b>हे</b> तयः     | अग्नि:            |  |
| दक्षिणा        | अविष्यव:          | कामः              |  |
| प्रतीची        | वैराजाः           | आप:               |  |
| उ <b>दी</b> ची | प्रविध्यन्तः      | वातः              |  |
| ঘ্ৰুৰা         | निलिंपाः          | ओषघी:             |  |
| <b>জ</b> ম্বা  | <b>अवस्व</b> न्तः | <b>बृहस्</b> पतिः |  |

मयने, ३।२६।९--(

पहिले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । पहिले कोष्टकमें 'पाची और ऊर्ध्वा 'के 'अग्नि और बृहस्पति ' अधिपति हैं, वेही यहां 'इषु ' बने हैं। 'ध्रुवा ' दिशाके इषु पहिले कोहकमें 'वीरुधः ' हैं और यहां 'ओषधि ' हैं। इन दोनें। शब्दों का अर्थ एक ही है। 'प्रतीची ' दिशाका इषु दोनों कोष्टकोंमें 'असं और आपः '। खान पानका परस्पर निकट संबंध है। 'वक्षिण ' दिशाके इषु दोनों कोष्टकोमें 'पितरः और कामः 'हैं। काम के उपभोगसेही पितृत्व प्राप्त हो सकता है। 'उदीची' दिशाके ब्यु 'वात और अशनि 'हैं। अशनिका अर्थ विद्युत है और उसका स्थान मध्यस्थान अर्थात् वायुका स्थान माना गया है । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि केवल 'प्राची और ऊर्ध्वा' दिशाओंके इषु बदले हैं, इतनाही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमें जो अधिपति थे वेही दूसरेमे इषु बने हैं। अन्य दिशाओं के इषु समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। अथर्व वेदके तीसरे कांडके २२ और २७ स्कांके कथनमें इतना भेद है। इस भेदसे स्पष्ट होता है कि इषु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं परंतु आछं-कारिक हैं। अब निम्न मंत्र देखिए--

> प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम त्रिट्टत्स्तोमा वसन्त ऋतुर्ब्रह्म द्रविणम् ॥ १० ॥ दक्षिणामारोह त्रिष्ठुप्त्वावतु व्हत्साम पंच-दशस्तोमो श्रीष्म ऋतुः क्षत्रं द्रविणम् ॥ ११ ॥ प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वैरूपं साम सप्तदशस्तोमो वर्षा ऋतुर्विड् द्रविणम् ॥ १२ ॥ उदीचीमारोहानुष्टुप्त्वावतु वैराजं सामे— कर्विश्वस्तोमः शरहतुः फळं द्रविणम् ॥ १३ ॥

## ऊर्ध्वामारोइ पंक्तिस्त्वावतु शाक्वररेवते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिशो स्तोमी हेमन्तशिशिराष्ट्रतू वर्चो द्रविणम् ॥ १४॥

यजु. अ. १०

' प्राची आदि दिशाओं में (ब्रह्म द्विणं) ज्ञान आदि धन है। इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है— विशा कोष्टक ॥ ३॥(यज्ञ. १०।१०-१४)

| दिशाः                     | रक्षक<br>छंदः | साम                  | साम स्तोमः                           |                  | द्राविणं<br>धनं |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| সা <b>ৰী</b>              | गायत्री       | रथंतरं               | त्रिवृत्                             | वसन्त.           | ब्रह्म          |
| दक्षिण                    | त्रिष्टुप्    | बृहत                 | पंचदशः                               | <b>त्रीष्मः</b>  | क्षत्रं         |
| प्रतीची                   | जगती          | वैरूपं               | सप्तदश                               | वर्षा            | विद्            |
| <b>उदीची</b>              | अनुष्टुप्     | वैराजं               | <b>एक</b> विंशः                      | शरद्             | फछं             |
| \ ध्रुवा /<br>} ऊर्ध्वा \ | पंक्ति॰       | ्रशाकरें /<br>रेवत ऽ | (त्रिणव )<br>त्रयः {<br>(स्त्रिंसी ) | हेमन्तः<br>शिशिर | वर्चः           |

इस कोष्टकमें दिशाओं के घनोका पाठक अवश्य अवलोकन करें (१) प्राची दिशाका धन (ब्रह्म knowledge) ज्ञान है। (१) दक्षिण दिशाका धन (क्षत्र valour) शौर्य है।(३) प्रतीची दिशाका धन (विश्\* enter-prise) उत्साहसे पुरुषार्थ करनेकी

<sup>\*</sup> विश् to enter, enter into, undertake, be absorbed into, begin, attend to; प्रवेश करना, पुरुषार्थका प्रारंभ करना, तक्षीन होना, आरंभ करना।

शक्ति है। (8) उदीची दिशाका भन (फल fruit, result, profit) फल परिणाम लाभ आदि है। (4) भ्रुवा और कर्ष्व दिशाका भन (वर्चः vigour, power, energy) शक्ति, बल आदि है। ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ पयन, लाभ और वीर्यतेज ये उक्त दिशाओं भन हैं। उसकी तुलना प्रथम कोष्टक साथ करनेसे अर्थका बहुत गौरव प्रतीत होगा। पाठकोंने यहां जान लिया होगा कि उक्त गुण विशेष वर्णों के होनेसे उक्त दिशाओं का संबंध उक्त वर्णों के साथ भी है। ब्राह्मणों का ज्ञान, क्षत्रियों का शौर्य, वैश्यों का पुरुषार्थ, शूदों के हुनरका लाभ और जनताका वीर्यतेज सब राष्ट्रके उद्धारका हेतु है। तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ, फलपाति तक प्रयत्न करनेका गुण और वीर्यतेज चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिमें और राष्ट्रमें उक्त गुणों का संबंध है। इस संबंधको स्मरण रखते हुए पाठक निम्न मंत्र देखें—

प्राच्यां दिशि शिरो अनस्य घेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पार्श्वम् ॥ ७ ॥ प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेहि उत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पार्श्वम् ॥ ऊर्ध्वायां दिश्यजस्यानुक्यं घेहि दिशि धुवायां घेहि पाजस्यम्० ॥८॥ अर्थवे. ४।१४।

'प्राची दिशमामें (अजस्य) अजनमा जीवका सिर रखी तथा अन्य दिशाओंमें अन्य अवयव रखी। 'इन मंत्रोमें अवयवींका दिशाओंके साथ संबंध बताया है। निम्न कोष्टकसे इसका भेद स्पष्ट होगा—

दिशा कोष्ठक ॥ ४ ॥ ( अथर्व. ( ४।१४।७-८ ) प्राची शिरः मस्तक Head वृक्षिणा दक्षिणं पार्श्व वृह्मी बगस्र Right side

#### संध्योपासना ।

प्रतीची मसदं गुप्त भाग Private part उदीची उत्तरं पार्श्व बायी बगल Left side प्रुवा पाजस्यं पेट Belly कर्म्बा आनुक्यं पीठकी हुड्डी Spine

इस कोष्टकके साथ पूर्वीक्त तिसरे कोष्टककी तुलना कीजिए ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ, और फलका संबंध सिर, बाहू, मध्यमाग और निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, शौर्य पुरुषार्थका संबंध गुणकपसे प्रत्येक व्यक्तिमें है और वर्ण क्रपसे ब्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्योंमें अर्थात राष्ट्र-पुरुषके अवयवों में है। इस प्रकार वर्णीका संबंध दिशाओं के साथ स्पष्ट है। यह संबंध ध्यानमें धर कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए—

पाचीं प्राचीं प्रदिश्तमारभेथामेतं लोकं
अहधानाः सचन्ते ॥ यद्वां पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम् ॥ ७॥
दक्षिणां दिश्तमभि नक्षमाणौ पर्यावर्तेथामभि पात्रमेतत् ॥ तिस्मिन्वां यभः पितृभिः
संविदानः पकाय शर्म बहुलं नियच्छात् ॥ ८॥
प्रतीचीं दिश्वामियमिद्दरं यस्यां सोमो
अधिपा मृहिता च ॥ तस्यां श्रयेथां सुकृतः
सचेथामधा पकान् मिथुना संभवाथः ॥ ९॥
उत्तरं राष्ट्रं पजयोत्तराविद्दशामुदीचीं कृणवन्
नो अग्रम् ॥ पांकं छंदः पुरुषो बभूव
विश्वीविश्वांगैः सह संभवेम ॥ १०॥
ध्रवेयं विराण्नमो अस्त्वस्य शिवा पुत्रभ्य

## उत महामस्तु ॥ सा नो देव्यदिते विश्ववार इर्य इव गोपा अभि रक्ष पक्कम् ॥ ११ ॥

अथर्व. १२।३.

(१) (प्राचीं) पूर्व दिशा प्रगतिकी दिशा है, इसमें (आरमेथां) उत्साहके साथ पुरुषार्थका आरंभ कीजिए (एतं लोकं) इस उन्नतिके लोकमें ( श्रद्धधानाः ) श्रद्धा धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं। जो (वां) आप दोनोंका अग्निमें प्रविष्ट होकर (पक्कं) पका हुआ अन होगा, (तस्य ग्रुप्तये) उसकी रक्षाके लिये (दंपती) स्त्री। परुष ) संश्रयेथां ) प्रयत्न करें ॥ ( २ ) इस दक्षिण दिशामें जन आप (अभि नक्षमाणी) सब प्रकारसे प्रगति करते हुए इस (पा-त्रं) योग्य अथवा संरक्षक कर्मका (अभि पर्यावर्तेथां) सब प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी ( प्रकाय ) परिपक्त-ताके लिये (पित्रिभः) रक्षकोंके साथ (संविद्।नः यमः) ज्ञानी नियामक (बहुल शर्म) बहुत सुख देगा॥ (३) (प्रतीचीं) पश्चिम दिशा यह सचमुच (वरं) श्रेष्ठ दिशा है, जिसमें (सोमः) विद्वान और शांत अधिपाति और ( मृडिता ) सुख देनेवाला है। इस दिशाका आश्रय कीजिए, सुक्रत करके परिपक्तताको (सचेथां) प्राप्त कीजिए। और (मिथुना) स्त्रीपुरुष मिलकर (सं भवाथः) सुसंतान उत्पन्न कीजिए ॥ (४) उत्तर दिशा (प्र-जया) विजय-शाली राष्ट्रीय दिशा है, इस लिये हम सबका यह उत्तर दिशा ( अग्रं ) अग्र भागमें छे जावे। ( पांक्तं ) पांच वर्णी-राष्ट्रके विभा-गोंका ( छंदः ) छंद ही यह पुरुष होता है। इन सब अंगोंके साथ क्षम सब (संभवेम) मिलकर रहेंगे॥ (५)यह भ्रुव दिशा (विराद ) बडी भारी है। इसके छिये नमन है। यह भेरे छिये तथा बालबच्चोंके लिये (शिवा) कल्याणकारी होवे। हे (अ-दिते देवि ) हे स्वतंत्रता देवि ! (विश्व-वारे ) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी ! तूं (गोपा ) हम सबका संरक्षण करती हई, हमारी परिपक्तताको सुरक्षित रखो।

इन मंत्रोंमें विशाओंके विषयमें कई विशेष वार्ते बताई हैं। इनके सूचक मुख्य शब्दोंका निस्न कोष्टक बनता है।

| दिशा कोष्टक | 11 4 11 | ( अथर्व | 931310-99 | ) |
|-------------|---------|---------|-----------|---|
|-------------|---------|---------|-----------|---|

| विशा    | कर्म        | साधन        | साधक                | किया       |
|---------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| প্লাची  | आरंम        | श्रद्धानः   | दंपती               | संश्रयेथां |
| दक्षिणा | पर्यावर्तनं | नक्षमाणः    | यम.संविदानः         | नियच्छात्  |
| प्रतीची | आश्रय:      | सुकृतः      | मिथुनः              | संभवाथः    |
| उदीची   | प्र-जयः     | पाक्तं छंदः | पुरुषः              | सह संभवेम  |
| ध्रुवा  | वि-राट्     | शिवा        | विश्ववारा<br>अदितिः | रक्ष       |

इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि दिशाओं के उक्त नाम किस बातके सूचक हैं। और इन सूचक नामों में कैसा उत्तम तत्वज्ञान भरा है। इन मंत्रोंको देखनेसे निम्न बातोंका पता लगता है—

(१) प्राची दिशा--( प्र-अंचू to advance, promote, go in front ) आगे बढना, उन्नति करना, अग्रमागमें हो जाना, यह मूल अर्थ 'प्रांच् ' धातुका है, जिससे 'प्राची ' शब्द बनता है। 'प्राची दिशा' का अर्थ ( direction of advancement and progress) बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, वृद्धिका मार्ग।

उन्नतिके लिये विविध कर्म प्रारंभ करनेकी अत्थंत अवश्यकता होती है। पुरुषार्थोंका प्रारंभ करनेके विना उन्नतिकी आशा करना व्यर्थ है। उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए। श्रद्धाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता। जगत्में स्त्रीपुरुष मिलकर ही विविध पुरुषार्थोंका साधन करते हैं। उनके परस्पर मिलकर रहनेसे ही संसारमें सब मोगोंकी परिपक्तता और (गुप्ति) संर-क्षण हो सकता है। इस प्रकार प्राची दिशासे बोध मिलता है।

(२) दक्षिण दिशा—' दक्षिण' शब्दका अर्थ ( Right, able clever, straight forward, candid, sincere, dexterous ) दक्ष, ठीक, योग्य, पबुद्ध, सीधा, सच्चा है। 'दक्षिण दिशा' शब्दोंका मुल अर्थ ( right direction ) सीधा मार्ग, सच्चा मार्ग ऐसा ही है। पश्चात् इसका अर्थ 'सीधे तरफ़ की दिशा' हो गया है।

उस्रतिके लिये सीधे और सन्ने मार्गसे चलना साहिए। और (नक्षमाण) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करने साहिए अन्यथा सिद्धि होना असंभव है। एक वार प्रयत्न करने सिद्धि न हुई तो वारंवार पुरुषार्थ करना आवश्यक है, इसी की सूचना (पर्यावर्तेथां, परि-आ-वर्तेथां) वारंवार प्रयत्न कीजिए इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी है। 'यम शब्द नियमोंका सूचक, 'पितृ' शब्द जननशक्ति और संरक्षणका सूचक, तथा 'संविदान' शब्द झानका सूचक है। नियम, स्वसंरक्षण और झानसेही शर्म अर्थात् सुख होता है। यह दक्षिण विशाके मंत्रसे बोध मिलता है।

(१) प्रतीची दिशा—प्रत्यंच् (to turn inward) अंदर आना, अंतर्ग्रुख होना। प्रतीची दिक् (direction of repose) शांतिकी दिशा, अंदर मूल स्थानपर आनेकी दिशा, स्वस्थानपर आनेका मार्ग, अंतर्ग्रुख होनेका मार्ग, यह इस शब्दका मूल अर्थ है। 'पूर्व दिशा' को आगे बढनेका मार्ग कहा है और पश्चिम दिशाको फिर बापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर विश्राम हिनोकी दिशा कहा है—

प्रतीची प्राची
(प्रति-अंच्) (प्र-अंच्)
turning inward going forward
Rest, repose Pro-grass
प्रति-गति प्र-गति
प्रति-गमन प्र-ग्रमन
नि-वृत्ति प्र-गृति

दिशाओं के नामोंसे जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका पता इस कोष्टकसे लग सकता है। वैदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्व देखना चाहिए।

निवृत्ति, विश्रांति अथवा स्व-स्थताका स्थान ही श्रेष्ठ (वरं ) होता है। शांतिसे भिन्न और श्रेष्ठता क्या होगी ? सोम ही शांत-ताकी देवता है। सूर्यके प्रखरतर प्रचंड किरणोंके तापसे संतप्त मनुष्य चंद्र (सोम) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आनंदित होता है। सुकृत अर्थात् धार्मिक पुण्य कर्मोका मार्ग ही इस शांतिको प्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रसे ज्ञात होते हैं।

(8) उत्तर दिशा—(उत्नतर) अधिक उच्च तर, अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग (direction of betterment) पेसा इसका मूल अर्थ है। मनुष्योकी उच्च तर अवस्था होनेके लिये राष्ट्रकी कल्पना कारण होती है, क्योंकी—

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दक्षिाम्रुपसेदुरग्रे ॥ ततो राष्ट्रं बस्तमोजश्र जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥ अथर्व. १९।४१।१.

'लोकोका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनि-योंने तप किया और दक्षतासे व्रत किया। उससे राष्ट्र, बल और ओज उत्पन्न हुआ, इस लिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख नम्रता धारण करें। राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव इस भकार वेदने वर्णन किया है। लोककल्याण ही लोकोंकी उच्च तर अवस्था है। राष्ट्रीय मावनाक अंदर (नः अग्रं कुण्वन्) 'हम सबको अग्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न 'करना आवश्यक है। राष्ट्र (पांक five-fold) पांच विभागोंमें विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रुद्ध और निषाद, अथवा ज्ञानी, श्रूर, व्योपारी, कारीगर और साधारण जन मिल कर राष्ट्रके पांच अवयव होते हैं। इन पांच भकारके जनोंका कत्याण करनेकी (हांद liking) प्रवल इच्छा जिसमें होती है, वही सच्चा 'पुरुष' कहा जा सकता है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो (पुरि) नगरीमें (वसति) निवास करता है। नगरिक जन जो 'लोककल्याण' करता है, वही सच्चा पुरुष है। सब अंगोंसे उसकी पूर्णता होती है और उस्नतिके लिये (सं मवेम become united) सब मिल कर एकत्रित होनेकी आवश्य-कता है। यह बोध उत्तर दिशाके मंत्रके शब्दोंसे टपकता है।

(५) ध्रुवा दिक्—िस्थरता (stability) का धर्म यहां बताना है। मनुष्यके व्यवहारों में चंचलता (fickleness) ठीक नहीं है। स्थरता, हढता, निश्चितता, उन्नितिकी साधक है। सबका (शिवा) कल्याण इस गुणसे होता है। स्थिरताका मार्ग (direction of stability) योग मार्ग है जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती है। इससे सबका दित होता है। यही (अ-दिति) अविनाशकी देवता अथवा स्वतंत्रताकी देवता है। स्थिरताक विना स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। (गो-पा) इदियोंका संरक्षण अर्थात् संयम इस मार्गमें अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ध्रुव दिशाके मंत्रोंसे बोध प्राप्त होता है।

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अर्थ पूर्ण है, इसका विचार पाठक यहां कर सकते हैं। इन मंत्रोंके साथ अपने संध्याके मंत्र मिला कर पढना चाहिए जिससे बहुत अर्थका लाभ हो सकता है। अस्तु। दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है। इस लिये अब इस सब विवरणका एकीकरण करना चाहिए। उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिए। प्राच्ये त्वा दिशेऽप्रयेऽधिपतयेऽसिताय रिक्षत्र
आदित्यायेषुमते ॥ एतं परिदग्नस्तं नो गोपायतामस्माकमैतोः ॥ दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा
मृत्यवे परि णो ददात्त्वय पक्वेन सह सं भवेम ॥५५॥
दिक्षणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरिश्चराजये
रिक्षत्रे यमायेषुमते ॥ एतं ० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्ये त्वा दिशे
वरुणायाधिपतये पृदाकवे रिक्षत्रेऽज्ञायेषुमते ॥
एतं ० ॥ ५७ ॥ उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये
स्वजाय रिक्षत्रेऽशन्या इषुमत्ये ॥ एतं ॥ ५८ ॥
ध्रुवाये त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्मापग्रीवाय
रिक्षत्र ओषधीभ्य इषुमतिभ्यः ॥ एतं ॥ ५९ ॥
ऊर्ध्वाये त्वा दिशे बहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय
रिक्षत्रे वर्षायेषुमते ॥ एतं ॥ ६० ॥ अर्थवः १२।३.

ये मंत्र और संध्याके मंत्र प्रायः समान शब्दोंसे बने हैं। इस लिये संध्याके मंत्रोका अर्थ समझनेसे इनका भी अर्थ समझा जा सकता है। "पाची दिशा, अग्नि अधिपति, असित रक्षिता और इषुमान आदित्यके लिये (एतं) यह दान (पिर दद्मः) देते हैं। अस्माकं (आ-एतोः) हमारे दुष्ट भावोंसे हम सबका (नः गोपा-यतां) संरक्षण करें। (अत्र) यहां (नः) हम सबको (दिष्टं) अच्छी धर्मकी पेरणा (जरसे) वृद्ध अवस्था तक (नि नेषत्) ले जावे। (जरा) वृद्ध अवस्था मृत्युको (नः मृत्यवे पिर ददातु) इम सबको मृत्युके प्रति देवे। (अथ) और (पक्वेन) परिपक्क-ताके साथ (सं मवेम) संभृति अर्थात् उद्मतिको प्राप्त हो जावें " यह प्रथम मंत्रका अर्थ है। शेष भाव सुगम है। इन मंत्रोंमें (१) वान, (२) स्वसंरक्षण, (३) दृष्टभावका दूर करना, (४) धर्मकी प्रेरणाके साथ पूर्ण वृद्ध अवस्थाका अनुमव छेनेके पश्चात अर्थात् दीर्घ आयुकी समाप्तिके पश्चात् मरनेकी कल्पना, और (५) परिपक्ष (दुद्धिके सज्जनों) के साथ अर्थात् सत्संगमें रहनेका उपवेश है।

पारंभसे यहां तक विशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र विये हैं उन सबका एकीकरण पूर्वक विचार करनेसे मनसा परिक्रमांके मंत्रोंका बोध होना संभव है। इस लिये उसका मनन करेंगे। मनसा परिक्रमांके मंत्रोंमें अग्नि आदि शब्दोंसे परमात्माका बोध लेकर सब मंत्र परमात्माण्य घटानेका सांप्रदाय सुप्रसिद्ध है। परंतु इस विषयमें निम्न बातोंका अवस्य विचार होना चाहिए—

माची दिगग्निरिधपतिरिसतो रिक्षताऽऽदित्या इषवः ॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रिक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दथ्मः ॥ अथर्व ३।२ ॥१

इस मंत्रका अब विचार करना है। इसका विचार होनेसे अन्य सब मंत्रोंका विचार हो सकता है। पूर्व स्थलमें, जहां दिशाओंका द्वितीय कोष्टक दिया है, वहां बताया है कि अधिपति, इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इस लिये इनका अर्थ काव्य कल्पनाके अनुसार लेना चाहिए।

- (१) अधिपति, रक्षिता, इपवः आदि शब्द आलंकारिक हैं क्यों कि वर्षा, वीरुधः आदिकोंको भी बाण कहा है। वस्तुतः ये बाण नहीं हैं। इस कारण कविकी आलंकारिक दृष्टिसे इनका अर्थ लेना उचित है।
- (२) मंत्रके प्रथम पादमें अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वच-नमें हैं, परंतु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन छिखा है।

एक वचनका शब्द परमेश्वर पर माना जा सकता है परंतु अधि-पितम्यः, रिक्षितृभ्यः ' शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वर पर नहीं माने जा सकते। आदरार्थक बहुवचन माननेके पक्षमें पूर्व-चरणमें एक वचन आया है उसकी निरर्थकता होती है। वेदमें किसी स्थान पर एक मंत्रमें परमेश्वर वाचक शब्दोंका एक वचन और बहुवचन आया नहीं है। इस लिये यहां इन शब्दोंके अर्थ केवल परमेश्वर पर होनेमे शका है।

- (३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इषु भिन्न हैं। यदि ये परमेश्वर पर शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता।
- (४) तृतीय चरणमें जो हम सबका द्वेष करता है और जिसका हम सब द्वेष करते हैं उसकी (वः जम्मे) आप सबके एक जबड़ेमें हम सब देते हैं। 'इस आशयके शब्द आगये हैं। यह मंत्रका भाग केवल सामाजिक स्वरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। दुष्टको दण्ड देनेका इसमें विषय है। और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है परतु (वः) अनेक हैं। '(वः जम्मे) आप अनेकोंके एक जबड़ेमें हम सब मिलकर उस दुष्टको देते हैं 'आप जो चाहें उसको दंड दीजिए। दड देनेका अधिकार हम अपने हाथोंमें नहीं लेते (we do not take the law into our own hands) आप सबकोही दंड देनेका अधिकार है। यह आशय उक्त मंत्र भागमें स्पष्ट है। इसमें न्याय व्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखीं हैं—
  - (अ) अनेक सज्जनोंको मिलकर न्याय करना चाहिए।
  - (आ) किसीको उचित नहीं कि वह स्वयंही भनमाना दंड दुष्टको देवे। वह अधिकार न्याय सभाका है।
  - ( इ ) बहुपक्षसे द्वेष नहीं करना चाहिये। द्वेष करना बुरा है भ्वसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है।

(ई) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको दंड देवें। बहुपक्ष और अल्प पक्षके भतभेद होने पर न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए। और न्यायसभाका निश्चय सवको मानना चाहिए।

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं। यहां परमे-श्वरके जबडेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती। अब यहां 'जंम' ज्ञाब्दका अर्थ देखना उचित है—

जंभ—इस शब्दका अर्थ A tooth, tusk, mouth, jaw, thunderbolt, दांत, हाथीका दांत, मुख, जबडा, वज्र, दंड होता है। मंत्रमें 'वः जंभे ' अर्थात् ' अनेकोंका एक जबडा ' कहा है प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबडा हुआ करता है। परंतु यहां अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबडा कहा है। वास्तविक रीतिसे अनेक मनुष्योंका एक जबडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा है, इस लिये यह जबडा वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है। निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और सामाजिक जबडेकी कल्पना आ सकती है—

व्यक्तिका जबडा समाजका जबडा जंभ **न्यायालय** मुख्य मुख ज्ञानीजन-पंच ज्ञानेद्रिय-पंचक त्रैवर्णिक-द्विज दांत−द्विज **दंतपं**क्ति द्विज-सभा चर्वण. चर्वितचर्वण विषय-चर्चा अ**च**-चर्धण प्रमाण-विचार

सिंह व्याघ्र आदि हिंस्न पशु अपने शत्रुको अपने जबडेमें रख-कर खाते हैं। शत्रुको अपने जबडेमें रखनेकी कल्पना नीच प्राणि-योंमें है। कोधी मनुष्य पागल बनकर अपने शत्रुको काटने वीडतह है। परंतु विचारी मनुष्य इस पशुवृत्तिको दबाकर अपने आपकी समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी समाजका एक अवयव मानता है, इस कारण वह शत्रुको दंड देनेके लिये स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण लेता है, क्यों कि वही 'समाजका जवडा' है। इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा लगती है और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोका मनन वार्रवार करके दृष्टको दंड देती है और सज्जनको स्वातंत्र्य अर्पण करती है। इस समाजके जवडेका-अर्थात न्यायसभाका-भाव' जंभ 'शब्दसे लेना उचित है। यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जवडा होता है।

### तं वो जंभे दध्मः ।

(तं) उस दुष्टको हम सव (वः) आप अनेकोके (जंभे) एक जबडेमें-अर्थात् न्यायसभामें-(दृध्मः) धारण करते हैं। अर्थात् आपके आधीन करते हैं। न्यायसभाकी शिरोधार्यता यहां बताई गई है।

यहांका 'वः' शब्द पूर्वोक्त 'अधिपतिभ्यः, रक्षितृभ्यः' इन शब्दोंको सुचित करता है। समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति और रक्षक (rulers and protectors) 'वः' शब्दसे जाने जाते हैं। सबका द्वेष करनेवाले दुष्टको इन प्चोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आश्चाय है। इसीलिये 'अधिपति' आदि शब्दोंका बहुवचन मंत्रमें आगया है और इसी कारण वह बहुवचन योग्य और अर्थके अनुकूल है।

संध्या करनेक समय इस प्रकार राष्ट्रके योग्य अधिपति और संरक्षकोंको नमन करके, द्वेष करनेवाले शत्रुको उनके आधीन करनेका भाव मनमें धारण करना चाहिए। इससे शत्रुको स्वयं दंख देनेकी और न्यायको अपने हाथमें लेनेके घमंडकी वृत्ति कम होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक प्रवृत्ति बढती है। इस प्रकारकी प्रवृत्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है। संध्या करनेके समय इस प्रकार अपने आपको समाजका अव-यव समझनेका सात्विक भाव बढाया जाता है। मैं जनताका एक अंश हूं, जनताका और मेरा अटूट संबंध है, यह भावना अत्यंत श्रेष्ठ है, और इस उच्च भावनाका बीज संध्याके समय कितनी उत्तमतासे अंतःकरणमें रखा गया है। यह वैदिक धर्मका ही महत्व है।

'तेम्यो नमो०' आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं। ये दो पाद छ मंत्रोंमें बार बार कहे हैं। बार बार मंत्रोंका जो अनुवाद किया जाता है उसको 'अभ्यास' कहते हैं। विशेष महत्वपूर्ण मंत्रोंका ही इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदमें किया गया है। इससे सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका भाव मुख्य है, और इनके अनुक्छ शेष मंत्र-भागका अर्थ करना चाहिए। अर्थात् इस स्कूक्तका अर्थ सार्व-जनिक है।

(१ प्राची दिक् ) प्रगतिकी दिशा Direction of advancement, (१ अग्निः अधिपतिः ) तेजस्वी स्वामी spirited ruler, (१ अ-सितः रक्षिता ) स्वतंत्र संरक्षक free protector, और (१ आदित्याः इषवः) स्वतंत्रता पूर्ण वक्तृत्व free delivery of speech ये चार बातें हैं।

प्रत्येक दिशा विशेष मार्गकी सूचक समझी जाती है और उस विशेष मार्गके साधक तीन गुण हैं। प्रत्येक दिशाके साथ ये गुण निश्चित हैं। इस पूर्व दिशाके अनुसंधानसे प्रगतिके मार्गका उप-देश किया ह। तेजस्विता स्वतंत्रता और वक्तृत्व ये तीन गुण उन्नतिके साधक हैं। अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि निस्तेज निवीर्य राजा, पराधीन रक्षक और अस्वतंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अन्य दिशा-ऑका विचार करके बोध जानना उचित है।

(१) प्रगतिका निश्चित मार्ग, (१) तेजस्वी स्वामी, (३) स्वाधीनता धारणकरनेवाला रक्षक, और (४) स्वतंत्रतापूर्णवक्तृत्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं। इसी प्रकारके

स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसको आप अधिपितयोंकी सभाके आधीन हम सब करते हैं। यह मंत्रका सीधा आश्चय है। मनुष्यकी भलाईके उपदेश यहां हैं। इस प्रकार अर्थका मनन करना उचित है। अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोका मनन करते हैं—

(१) 'अग्नि' शब्द वैदिक वाङ्मयमें ब्राह्मण और वक्तृत्वका प्रतिनिधि है। दिशा कोष्ठक सं० ३ देखिए, उसमें प्राची दिशाका 'ब्रह्म' अर्थात ज्ञान ही धन कहा है।

(१) 'अ-सित' शब्दका अर्थ (unbound) बंधन रहित, स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा है। 'सि-बंधने 'इस धातुने 'सित' शब्द बनता है, जिसका अर्थ 'पर-स्वाधीन' है। 'अ-सित' अबद्ध स्वतंत्र, free!

(३) 'आदित्य 'शब्द 'अ-खंडनीय ' अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'दो-अवखंडने ' धातुसे 'दिति ' शब्द बनता है जिसका अर्थ 'खंडित 'है। 'अ-दिति 'का अर्थ 'अ-खंडित 'है। अदितिका भाव आदित्य है। अखंडनीय, अमर्याद, बंधन रहित, स्वतंत्रताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है।

(४) 'इषु '—'इष्-गती ' धातुसे यह शब्द बनता है। इस लिये 'गति, हलचल ' यह भाव इस शब्दमें मुख्य है। पश्चात् इसके अर्थ (to cause to move, deliver a speech, proclaim, promote) हलचलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, धाषणा देना, उस्नति करना, ये हो गये। इस धात्वर्थका भाव 'इष्वः' शब्दमें है।

अस्तुइस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय है। अब द्वितीय मंत्र देखिए-(१ दक्षिणा दिक्रं) दक्षताकी दिशा direction of dexterity, (१ इन्द्रः अधिपतिः) शत्रुनियारक स्वामी conquering ruler, (४ तिरश्चिराजी रक्षिता) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक protector who moves in his own line, और (४ पितरः इषदः) वीर्यवान हलचल करनेवाले, ये चार बातें उस्नतिकी साधक हैं। इसी प्रकारके स्वामी रक्षक और पालकोंका सत्कार हो। जो आस्तिकोंसे द्वेष करता है और जिसका आस्तिक द्वेष करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन करते हैं।

- (५) 'इन्द्रः '—(इन् राष्ट्रन् द्रावयिता ॥ निरु. १०।८) शत्रुका निवारण करनेवाला, विजयी ।
- (६) 'तिरश्चिराजी '—ितरः—Through बीचमेंसे, अंच्—to-move जाना, राजी—line लकीर, मर्यादा । अपनी मर्यादाका उहांघन न करनेवाला।
- (७) 'पिता '--(पातीति पिता) संरक्षक पिता है। वीर्य धारण करके उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाला वीर्यवान् पुरुष पिता होता है।

यह भाव द्वितीय मंत्रका है । अब तीसरा मंत्र देखिए-(१ प्रतीची दिए) अंतर्भुख होनेकी दिशा direction of turning inward (वरुणः अधिपतिः) सर्व संमत स्वामी elected ruler, (३ प्रदाकुः रक्षिता) स्पर्धामं उत्साही रक्षक protector who is active in the struggle, और (१ असं इपवः) असकी दुद्धि increase of food ये चार बातें अभ्युदय की साधक हैं।

- (१ उदीची दिय) उत्तर दिशा, उच्च तर होनेकी दिशा, direction of betterment, (२ सोमः अधिपतिः) शांत स्वामी peaceful ruler (३ स्व-जः रक्षिता) स्वयं सिद्ध संरक्षक ever ready protector और (४ अशानिः इषवः) तेजस्वी प्रगति थे चार बातें उन्नति की हैं।
- (१ श्रुवा दिग्) स्थिर दिशा direction of firmness (१ विष्णुः अधिपतिः) कार्यक्षम स्वामी working ruler, (३ कल्माषयीवः रक्षिता) कर्मकर्ता संरक्षक active protector और (८ वीस्वधः स्थवः) औषधियोंकी वृद्धि raising of vegetation ये चार बातें। उत्कर्षके लिये हैं।

(१ ऊर्ध्वा दिग्) उच्च दिशा direction of elevation (२ बृह-स्पतिः अधिपति) ज्ञानी स्वामी learned ruler, (३ श्वितः रक्षिता शुद्ध संरक्षक pure protector, (४ वर्ष इषवः) वृष्टिकी गति ये चार बातें उन्नति करनेवाली हैं।

अब इन शब्दार्थीका मनन करेंगे। शब्दोंके मूल घात्वर्थ नीचे

- (१) ' वरुणः'—वर-वृ-वरणे । पसंद करना । जो पसंद किया जाता है वह वरुण होता है । सर्व संमत सर्व श्रेष्ठ ।
- (२) ' प्रदाकुः'—( प्रत्-आ-कुः )-प्रत् का अर्थ ( Battle ) युद्ध, संग्राम, स्पर्धा । स्पर्धाके समय उत्साहके शब्द बोलने वाला ' प्रदाकु ' होता है । कु=शब्द ।
- (३) सोमः '—ग्रांतिका सूचक चंद्र अथवा सोम है। इसका दूसरा अर्थ 'स+उमा ' अर्थात् विद्याके साथ रहनेवाला अर्थात् ज्ञानी है। 'सु-प्रसवपेश्वर्थयोः ' इस धातुसे 'साम ' शब्द बनता है जिसका अर्थ 'उत्पादक, प्रेरक और पेश्वर्थवान् 'पेसा होता है।
- (४) 'स्वजः '(स्व+जः)-self born, self made, अपनी शक्तिस रहनवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबन-शील। स्वय जिसका यश चारों ओर फैलता है।
- (५) 'अशनिः'—यह विद्युत्का नाम है। तेजस्विताका बोध इस शब्दसे होता है। 'अश्च्यं भातुका अर्थ 'व्यापना 'है। व्यापक शक्तिका नाम अशनि है।
- (६) ' विष्णुः'—All-pervader, worker, सर्व द्यापक, कर्ता, उद्यमी।
- (७) 'कल्माष-मीवः'-- 'कल्मन् 'का अर्थ 'कर्मन् 'अर्थात् कर्म, कार्य, उद्योग है। 'कल्माष '=(कल्म-स्)=कर्मके द्वारा अनिष्ठ बुराईका नाश करनेवाला। 'कर्मणा अनिष्ठं स्यति इति

कर्माषः । कर्माष एव कस्माषः । ' पुरुषार्थसे इष्टताको दूर करके सुष्ठुताको पास करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला 'कस्माष–ग्रीव ' किंवा 'कर्मा-स– ग्रीव 'कहलाता है ।

- (८) ' बृहस्पातिः'—महान् ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी।स्तुति अथवा मक्तिका अधिष्ठान।
  - (९) ' श्वित्रः'—शुद्ध, पवित्र, श्वेतः

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दों के अर्थ हैं। वास्तवमें मनसा परि-कमा के मंत्रों के विषयमें ठीक अर्थका निश्चय अवतक हुआ नहीं है। कमसे कम सब शब्दों का भाव मेरे मनमें अवतक उतरा नहीं है। तथापि इन मंत्रों के विचारके छिये जो साधन चाहिए उन सबको यहां एकत्रित कर दिया है। आशा है। के पाठक इस सब साधन सामग्रीका विचार करेंगे।

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव और कर्ष्व ये छः दिशायें कमशः प्रगति, चातुर्य, शांति, उन्नति, स्थैर्य और श्रेष्ठता इन छः गुणोकी स्चक हैं। इन छः गुणोक। साधक 'गुण-चतुष्ट्य 'पूर्वोक्त मंत्रोंमें वर्णन किया है। (१) दिशा, (१) अधिपति (३) रक्षक और (४) इषु ये चार शब्द विशेष संकेत के हैं, और इन शब्दोंमें यहां असाधारण विशेष यूढ अर्थ है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण रीतिसे पढाही होगा। वारंवार मनन करके इनके यूढ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कर्तव्य है।

इन मंत्रोंमें 'इषु ' शब्द विलक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त हुआ है। इसका किसी अन्यभाषामें भाषांतर करना अत्यंत किन कार्य है। किसी एक प्रतिशब्दसे इसका भाव प्रकट होता ही नहीं। इसालिये इन मंत्रोंको विशेष विचारसे सोचना चाहिए।

'मनसा परिक्रमा' का हेतु इतना ही है कि अपनी और जन-ताकी वास्तविक स्थितिका विचार मानसिक सृष्टिमें परिभ्रमण करके करना। इस विचारको करते हुए मानवी उन्नतिके साधक गुण समुदायका मनन करना उचित है। उत्तम अधिपित और श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक रहती है, और राज्यशासन ठीक चल सकता है। अधिपित मुख्य होते हैं और संरक्षक उनके आधीन रहकर कार्य करनेवाले होते हैं। अधिपित और संरक्षकोंके विषयमें जनतामें निरादर नहीं होना चाहिए। अधिपित और संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोंमें वर्णन किये गए हैं, जहां होगे वहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा। इष्टको दंड देनेका अधिकार इनहींको है। किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह अपने हाथमें न्याय करनेका अधिकार स्वयंही लेकर किसीको दंड देवे। इसस अगांति और अराजकता। होती है। इसलिये प्रत्येक मंत्रमे कहा है कि 'हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपितयोका आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेके लिये उसको उनहींके स्वाधीन करते हैं। 'सब लोकोंपर इस मावके संस्कार होनेकी वडी मारी आवश्यकता है।

मनसे सार्वजिनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी हितसाधन करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश है। 'अध-मर्थण' के मत्रोंतक सब मंत्रोंमे मुख्यतया व्यक्तिके सुधारकी बातं आ चुकीं हैं, पश्चात इन मंत्रोंमें जनताकी उन्नातिके विचारकी सुचना मिली है। वैदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा है। केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवल समाजका भी नहीं होगा। दोनोंका मिलकर होगा। व्यष्टि समष्टिकी मिलकर उन्नति होती है। इसलिये प्रतिदिनके संख्योपासनामें ये सार्वजिनक उन्नतिके मंत्र रखे हैं। प्रत्येक मंत्रकी प्रथम पंक्तिभे सामान्य सिद्धांत कहे हैं और शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंको जनतामें घटाकर बताया है।

## दिशाओंका तत्वज्ञान ।

### वैदिक दृष्टि ।

वैदिक तत्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सर्वगामी है, कि उसका उपदेश न केवल वेदके पत्येक सक्त द्वारा हो रहा है। परंत वेदके सक्त पाठकों में वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, कि जिस दृष्टिसे जगतके प्रत्येक परार्थमात्रकी ओर विशेष भावनासे देख-नेका ग्रण वैदिक धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न हो सकता है। विशेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना वदको अभीष्ट्र है। यदि पाठकोंमें यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक मंत्रोका अर्थ समझना ही अशक्य है। वेद मंत्रोंकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, वैदिक उपरेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न है कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका कार्य, आजकलकी सभ्यताके कारण, हो गया है। आजकलकी जड सभ्यताकी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक अवस्था और वह दिव्य दृष्टि हमा-रेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन आर्योमें वैदिक धर्मके कारण थी। ् किसी काव्यकी भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका तथा श्रोताओंका हृदय विशेष संस्कृतिसे संपन्न ही चाहिए। कविकी दृष्टिसे ही काव्यका रस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा कविकी दृष्टिके विना कोई काव्य पाठकोंके दृद्यपर प्रेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्योंके हृद-योंपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेतु है। बीणाकी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परंत जो तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजती। यही नियम काव्यके आखाद

लेनेके विषयमें मी है। जो हृद्य कवीके हृद्यके समान उच्च होते हैं वेही उस काव्यसे हिल जाते हैं, पंतु जो हृद्य भिन्न प्रकारकी अवस्थामें होते हैं, वे नहीं हिल सकते। वेद 'देवका काव्य 'होनेसे उसकी समझने और उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके हृद्य चाहिए।

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा । परतु वास्तविक बात वैसी नहीं है । परमेश्वरकी सृष्टि जैसी सब मनुष्योंके लिये है, उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही हैं। परंतु अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरएक मनुष्य वेदसे लाभ उटा सकता है।

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तृषा शांत करने और अग्निसे शीत निवारण करनेका काम लेकर इन पदार्थोका उपयोग करता है, और समझता है, कि सृष्टिका मैंने उपभोग लिया; तद्वत् साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता है और समझता है कि मैंने वेदका अर्थ जान लिया। जैसा—" अग्नि ईडे " का अर्थ " मैं आगकी प्रशंसा करता हूं " इतना ही समझना है। जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन

जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन उसी जल और अग्निको यंत्रोंमें रखकर उनके योगसे बढ़े बढ़े यंत्र चला लेते हैं, और समझते हैं कि हमने सृष्टिका उपभाग लिया; तद्वत् ही बढ़े योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद मंत्रका काव्य दृष्टिस अवलोकन करके परमात्म तत्वके सिद्धान्तोंको जानते हैं। जैसा—" अग्नि ईड " का अर्थ ये लोक समझते हैं कि "मैं उस तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं।"

जैसा सृष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हैं, वैसा ही वेदका अर्थ दोनों समझ रहे हैं। परंतु एककी साधारण दृष्टि अथवा जड दृष्टि है और दूसरेकी असाधारण अथवा काव्यदृष्टि है। वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्य दृष्टिसे ही उसका आशब देखना उचित है। यद्यपि सबको यह दृष्टि साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सहायतासे अन्योंको उचित है कि वे अपनी गति इस भूमिकामें करें। आचार्यके बताये मार्गसे बलनेका यही तात्पर्य है।

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मंत्रोंका विशेष हिसे और विशेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता है, परंद्ध सृष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी अत्यंत आव-श्यकता है। सर्व साधारण लोकोंको सृष्टिके तरफ जड हिसे देखनेका अम्यास आजकल हो गया है। यही अम्यास अत्यंत धातक है। जवतक जनतामें जड हिष्ट रहेगी, तवतक उनमें वैदिक हिष्टिका अभाव ही रहेगा। " जिस अवस्थामें सब भूतमात्र आत्म-रूप होगये, उस अवस्थामें एक-त्व-का सर्वत्र दर्शन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता।" (य. ४०७) यह हिष्ट है कि जिस हिसे सृष्टिकी ओर देखना चाहिए। परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकृतिमें होगया है, वह ही सृष्टि है। इस हिष्टको 'आत्मरूप हिष्ट 'कहते हैं।

जढ दृष्टिके लोक अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे देखते हैं और केवल अस्थि, मजा, मांस आदिकोंको ही देखते हैं; उनको इन जड पदार्थोंसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमें दिखाई नहीं देता, परंतु दूसरे सुविज्ञ लोक ऐसे हैं, कि जो इस शरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं, और हरएक शरीरके भागमें आत्माकी शक्तिका विकास और आभास देखते हैं। यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट है। इसी दृष्टिसे सृष्टिका निरीक्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यन करना चाहिए। इस विचारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमें दिशाओंका विषय लिया है, आशा है कि पाठक इस लेखको उक्त भावनाके साथ पहेंगे—

# " प्राची दिशा " पूर्व दिशाकी विभूति ।

पूर्व दिशाके लिये वेदमें विशेष कर " प्राची दिक् " शब्द आता है। इसका मूल अर्थ निस्न प्रकार है— (१) प्राची=(प्र+अंच्)='प्र'का अर्थ 'आधिक्य,प्रकर्ष,आगे, स-न्मुख', है। 'अंच्' का अर्थ 'गित पूजन' अर्थात जाना, बढना, चलना, हलचल करना, सत्कार और पूजा करना है। तात्पर्य 'प्राची' शब्दका अर्थ आगे बढना, उस्रति करना,अग्रमागमें हो जाना,प्रगतिका साधन करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढना, इत्यादि प्रकार होता है।

(२) दिक्=दिशा=का अर्थ तर्फ, सीध, ताक, हिदायत आज्ञा, निशाना, सीधा रास्ता, सरस मार्ग, इत्यादि होता है।

उक्त दोनो अथोंको एकत्रित करनेसे "प्राची दिक् ' का अर्थ-(१) आगे बढनेकी दिशा, (१) उदयका मार्ग (३) अम्युद्य प्राप्त करनेका रास्ता, (४) सत्कार और पूजाका पंथ, (५) उन्न-तिकी हलचल, (६) उच्च गतिका सीधा मार्ग, इत्यादि प्रकार होता है। अंग्रजीमें "प्राची दिशा,, का मूल अर्थ-Direction of advancement and progress बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, अम्युद्यका मार्ग, वृद्धिका रास्ता है।

इस अर्थको मनमं घारण करके पाठक पूर्विदिशाकी ओर सबेरे देखें। विचार पूर्वक देखनेके पश्चात् पाठकोंको पता लग जायगा 'कि पूर्विदशाका नाम "पाची दिक् " वेदने क्यो रखा है। विचारकी दृष्टिसे रात्रीके समयमें भी पूर्विदशाकी ओर पाठक देखते जांय। पूर्विदशाकी अपूर्वता सबेरे और रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है। दिनके समय सूर्यके प्रचड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्व ध्यानमे नहीं आ सकता। इस लिये सबेरे और रात्रीको ही पूर्व दिशाके महत्वका चिंतन करना चाहिए।

तार्किक लोक दिशाओंको जड कहते हैं, उनको वैसा ही कहने दें, क्योंकि उनकी हिष्ट भिंच है। वेद पढनेके समय आपको सर्वत्र पूर्ण चैतन्यकी हिष्टिसे देखना चाहिए । जैसा पूर्व दिशामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चैतन्यका विकास हो रहा है, एसी शुद्ध कल्पना कीजिए। और प्रत्येक दिशा जीवित और जागृत है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका प्रकाश कर रही है, ऐसी कल्पना कर छीजिए। यदि आप इसको क्षणमात्र देवता मान संकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिये बहुत अच्छा है।

आप प्रभात कालमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर लीजिए। कई तारागणोंका उदय हो रहा है और कइयोंका उदय हो गया है. ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणींको जन्म देनेवाली, उनका उदय करानेवाली यह पूर्वदिशा है। तेजस्विताका प्रकाश इस दिशासे हो रहा है। प्रतिक्षण इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है. क्योंकि तेजोरूप सूर्यनारायणका अब जन्मका समय है। देखिए। थोड़े ही समयमे सहस्ररम्भी सूर्य भगवान उदयको प्राप्त होंगे और संपूर्ण जगतको नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमागुणी अंधका-रका नाज होगा और सत्वग्रणी प्राणमय प्रकाज चारों ओर चनकने लगेगा। देखिए अब सूर्यका उदय हो गया है यह सूर्यीवंब कैसा मनोरम, रमणीय, स्फूरण देनेवाला, आनंदको बढानेवाला. तेजका अर्पण करनेवाला, तथा सहस्रों शभ गुणोंसे यक्त है! आप इसको केवल जड न समक्षिए। यह हमारे प्राणोंका प्राण है. यह स्थावर जंगमका जीवनदाता है, इसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा मृत्य है. ऐसा यह सर्वना-रायण हमारे जीवनका आधार, परमेश्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्य निःसंदेह व्यक्त पुंज है। इसकी कल्पनासे आप परमात्माकी अद्वितीय तेजस्विताकी कल्पना कर सकते हैं। इस उच्च दृष्टिसे आप इसका निरीक्षण कीजिए। उदय होते ही इसका तेज बढने ं लगा है। तात्पर्य यह पूर्व दिशा हरएकको उदयके मार्गकी सूचना दे रही है, अभ्यद्यका रास्ता बता रही है, अपनी तेजस्विता बढानेका उपदेश कर रही है। वेद कहता है कि यह " उदयकी दिशा "है। सबका उदय यहांसे हो रहा है। हे मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और अपने उदयका मार्ग सोचो।

सूर्य चंद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप अपने उद्यके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं। याँदे एक समय अस्तको पहुंचा हुआ सूर्य पुरुषार्थसे फिर अपनी परिपूर्ण तेज-स्विताके साथ उद्यक्ती प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण अत्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन रानैः रानैः प्रयत करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण वैभवको इसी पूर्व दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि तारागण एकवार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूर्ववत उदयको प्राप्तः कर सकते हैं, तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच गये होंगे तो भी, फिर उन्नत नहीं हो सकेंगे ? जिस मनुष्यके हृदयमें प्रत्यक्ष आत्मा वैठा है, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूर्य चंद्रादि देवताओंने प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो ३३ कीटी देवताओंका सत्वरूप है, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थामें क्यों कर रह सकता है 🧜 न कवल अम्युक्यपर इसका परिपूर्ण अधिकार है, परंत यह अपना जैसा चाहे वैसा अभ्युदय अपने ही स्वावलंबनसे और अपने ही पुरुषार्थसे निःसंदेह प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिशः और संघशः, अर्थात् अपना और जातीका, निजका और राष्ट्रका इसी दृढ भावनासे उदय हो सकता है।

देखिए पूर्व दिशाका संदेशा आपके लिये कैसा उत्तम है। प्रतिदिन आप संध्यामें पूर्व दिशाका स्मरण करते ही हैं। उस समय केवल जह दिशाका केवल उच्चारण मात्र करके ही चुप न रहिए, आपको अत्यंत आवश्यक है, कि आप इस दिशाके आत्माका साक्षात्कार कीजिए इस दिशाका सत्व देखिए, इस दिशाका उपदेश श्रवण कीजिए, इस दिशाका गंभीर कार्य जो प्रतिदिन आपके सन्मुख एखा जा रहा है, खुले आंखले देखिए, और पूर्व दिशाके अवलोकनसे अपने जीवनमें सब जनताके लिये मार्गदर्शक अपूर्व पूर्विदेशा बनाइए । यह काव्य है कि जो वेदके "प्राची दिशा' ये दो शब्द आपके कानोंमें अथवा आपकी दृष्टिके

सामने प्रतिदिन रखनेका यत्न कर रहे हैं ? क्या आप इस उपदे-शका ग्रहण नहीं करेंगे । अब इसी बातको वेदने किस प्रकार व्यक्त किया है, देखिए—

#### प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य घेहि ॥

अथर्व. ४।१८।७

"(प्राच्यां दिशि) पूर्व दिशाके स्थानमें (अजस्य) प्रेरकका (शिरः) सिर (धेहि) धारणं करी अथवा रखी।"

व्यक्तिमें घेरक आत्माका नाम 'अज 'है, समाजमें घेरक धुरी-णका नाम 'अज 'होता है। 'अज ' धातुका अर्थ 'हलचल करना है, इस धातुसे 'अज 'शब्द बननेके कारण इसका अर्थ 'गति, हलचल, प्रगति, उन्नति करनेवाला 'इतना मूल यौगिक दृष्टिसे होता है।

शरीरमें सिरका संबंध पूर्व दिशासे हैं, क्योंकि प्रगतिके विचार सबसे प्रथम सिरमें उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पूर्विद्यामें तेज-िस्वताका उदय होता है, सब तेजस्वी गोलोंका उदय होकर उनका तेज फैलता है, उसी प्रकार हलचल करनेवालेके सिरमें सबसे प्रथम तेजस्वी सुविचारोंका उदय होता है, और तत्पश्चात उन विचारोंका फैलाव और विस्तार होता है। इसलिये व्यक्तिमें पूर्व दिशाके स्थानमें सिर ही रखने योग्य है। तात्पर्य हरएकको अपना सिर जनताक और साथ साथ अपने भी उत्कर्षके सुविचारोंका उदय करनेवाला, पूर्व दिशाके समान सबका उदय कर्ता, बनाना उचित है। पूर्व दिशासे सहस्रस्मी सूर्यका उदय होता है, सिरमें सहस्रप्रकारके सुविचार करनेवाले दिमागका उदय होता है, योगमें इस दिमागको ही सहस्रार कमल कहते हैं। इस दिमागसे सहस्र धाराओं द्वारा बुद्धिका विलक्षण प्रवाह और ज्ञानका रस फैलता रहता है। सूर्यके सात प्रकारके किरण होते हैं, यहां मिस्तब्कके सात किरण दो नेत्र, दें। कर्ण, दो नासिका,

और एक जिह्ना हैं रिंग फैल रहे हैं। इनको ही वेदमें 'सप्त ऋषि' कहा है और वैदिक परिभाषामें 'सप्त नद, सप्त आप, आदि नामसे इनका ही वर्णन होता है। अस्तु। इस प्रकार अपने ही शरीरमें पूर्व दिशाका अवलोकन उपासकको करना चाहिए। जो आध्या- तिमक भाव व्यक्तिमें होता है वही आधिभौतिक भाव राष्ट्रमें होता है। इसल्ये अब राष्ट्रीय पूर्व दिशा देखिए—

भाचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम त्रिवृत्स्तोमो वसन्त ऋतुर्ब्रह्म द्रविणम्।।

य. १०।१०

"( प्राचीं ) पूर्विदिशाका आलंबन करके (आरोह) ऊपर चढो। यहां गायत्री तेरा (अवतु) रक्षण करे। रथंतर साम और त्रिवृत्स्तोम साथी हैं। वसंत ऋतु और (ब्रह्म) ज्ञान तथा ब्राह्मण वर्ण (द्विवणं) धन है। "

यह " संकेत मंत्र " है। जिस मंत्रमें संकेतसे बातें कही होती हैं वह सकेत-मंत्र कहलाता है, इसका निम्न प्रकार विवरण है—

- (१) प्राचीं आरोह—उदयकी दिशासे ऊपर चढो । यह पहिला सांकेतिक उपदेश है। पूर्व दिशासे जिन भावनाओं का उपदेश प्राप्त हो सकता है, उसका वर्णन पूर्वस्थलमें किया ही है। उन भावनाओं का आश्रय करने से निः संदेह अभ्युद्यका साधन हो सकता है। पूर्व दिशाका विचार करो और अपनी उन्नातिका मार्ग जानो, यह काव्यमय कथन विलक्षण सत्यका उपदेश कर रहा है। उपदेश लेनेकी तैयारी होमी, तो पूर्व दिशा द्वारा होनेवाला उपदेश मनुष्यका वेडा पार कर सकता है।
- (२) गायत्री त्वा अवतु—गायत्री ही तेरा रक्षण करे। 'गाय-त्री' का अर्थ 'प्राणोंकी रक्षक शक्ति' है। 'गय' का अर्थ 'प्राण' है, और 'त्री' का अर्थ 'रक्षकशक्ति' है। प्रत्येक प्राणिमात्रका

संरक्षण इसी प्राणसंरक्षक जीवनशक्ति ही हो रहा है। मनुष्योंका भी संरक्षण इसी जीवनशक्ति होगा। प्राणायामादि द्वारा जो अपनी प्राण शक्तिका बल बढाते हैं, उनका संरक्षण उसी शक्ति होता है। जिस प्रकार सूर्यचंद्रादिकोंका पूर्व दिशासे उदय होता है ठीक उसी प्रकार नेत्र श्रोत्र आदि सब वैयक्तिक शक्तियोंका उदय और परिपोष इस गायत्र संज्ञक प्राणसे होता है, इसालिये व्यक्तिकी शक्तियोंकी अपेक्षासे यह मुख्य प्राण ही पूर्व दिशाह्म है।

[ पूर्वोक्त मंत्रके 'रथं-तर साम' तथा 'त्रिवृत् स्तोम' के विषयमें यहां लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके संबंधका ज्ञान इस समय तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है ]

- (३) वसंत ऋतुः ऋतुओं में वसंत ऋतु संवत्सरकी पूर्व दिशा है, अर्थात् चैत्र वैशाख (मधु, माधव) ये दो महिने भी संवत्स-रका उषःकाल अथवा पूर्व दिशा ही हैं ? वसंत ऋतुमें सब फूल फल वृश्लेंपर आते हैं, सृष्टिकी सुंदरता अत्यंत बढती है, जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशा सुंदर दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतुमें सब सृष्टिको नवजीवन प्राप्त होता है। इसल्ये यह वसंत ऋतु सब ऋतुओमें पूर्व दिशा है।
- (8) ब्रह्म—'ज्ञान' सब विद्याओं की पूर्व दिशा है और 'ब्राह्मण' सब मनुष्यों की पूर्व दिशा है। 'ब्रह्म' शब्दक 'ज्ञान और ब्राह्मण' ये दो अर्थ यहां अभीष्ट हैं। व्यक्तिमें ज्ञान और जनतामें ज्ञानी उन्नतिकी प्रेरणा करते हैं। पूर्वस्थानमें सिरका पूर्व दिशासे संबंध जोड़ दिया है। राष्ट्रपुरुषका सिर ब्राह्मण ही है। इसिछये शरीरमें जो काम सिर कर रहा है वही ब्राह्मणों को राष्ट्रमें करना उचित है। राष्ट्रकी, जातीकी तथा जनताकी पूर्व दिशा ब्राह्मण वर्ण अथवा तत्वज्ञानी पुरुष हैं, क्यों कि इन ज्ञानी पुरुषों से ही सब शुभ विचारों का उदय होता है, और ये ही शुभ विचार सब जनतामें फैलते हैं और सबका अभ्युद्य करते हैं।

सारांश व्यक्तिमें पूर्व दिशा सिर है, तथा शक्तियोंमें ज्ञान और

मस्तिष्क, इंद्रियोंमें मुख्य प्राण पूर्व दिशा है । राष्ट्रमें पूर्व दिशा ब्राह्मण अथवा तत्त्वदर्शी पुरुष हैं। जगतमें यही पूर्व दिशा है कि जहांसे सूर्यका उदय होता है। इसी प्रकार ऋतुओं वसंत ऋतु, महिनोंमें चैत्र मास, तिथियोंमें प्रतिपदा, अक्षरोंमें अकार, कुदुंबमें बाल्क, आयुमें बाल्य, कालोंमें प्रतिपदा, अक्षरोंमें अकार, कुदुंबमें बाल्क, आयुमें बाल्य, कालोंमें प्रतःकाल, आयुमोंमें ब्रह्मचर्याश्रम, पुरुषार्थोंमें धर्म, वेदोंमें ऋग्वेद, युगोंमें सत्ययुग, भावनाओंमें उत्साहकी भावना, वृक्षोंमें अंकुरकी स्थिति आदि सब पूर्व दिशाका क्या है।

जहांसे प्रारंभ और प्रगति अथवा प्रेरणा होती है वह पूर्व दिशाका रूप है। इस मूलभूत भावनाको मनमें धारण करके जहां जहां प्रगतिकी प्रेरणा देखेंगे, वहां " पूर्विदेशाकी विभूति" है, ऐसा आप समझ लीजिए। गीताम भगवान श्रीकृष्ण महाराजजीने अपना विभूतियोग वर्णन किया है, यजुर्वेद अ. १६ में रुद्र देवताका विभूतियोग कहा है। यहां पूर्विदेशाकी विभूतियोंका अल्प वर्णन हुआ है। इस प्रकार वेदमें प्रत्येक देवताका विभूति–योग कहा मया है। और इस विभूतियोगकी कल्पनासे ही प्रत्येक देवताको मंत्र पढने चाहिए।

"प्राची दिशा" की मूल तात्विक भावना आप जहां देखेंगे वहां आप पूर्व दिशाकी कल्पना कर सकते हैं। वह पूर्व दिशा उस जातिकी होगी कि जिसकी भावना आपने की है। अर्थात् चातुर्वण्यंकी पूर्वदिशा ब्राह्मण हो सकता है, तथा शरीरकी पूर्व दिशा सिर हो सकता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अनुसंधान करके देखना चाहिए।

केवल दिशाओं के विज्ञानसे पाठकों को वेद किस उच्च भूमिकामें ले जा रहा है, यह यहां देखिए। वेदका दिन्य ज्ञान इस प्रकारका है, वह स्थूलसे स्क्ष्मतक ले जाता है, हश्यसे अहश्यमें पहुंचाता है, न्यक्तसे अन्यक्तकी कल्पना कराता है, अर्थात् कार्यका देख कर कारणका विचार मनमें उत्पन्न करता है। इसी कारण वेदकी श्रेष्ठता सर्वापिर है। इस लेखको पढनेसे शास्त्रोंके कई सिद्धांतोंका पता लग सकता है और उसके मूल कारणका भी विचार स्थिर हो सकता है। बाह्मणका उपनयन वसंत ऋतुमें करना चाहिए, इस स्मृति और सूत्र मंथोंकी आज्ञाका कारण उक्त संबंधमें है। तथा बाह्मणादि मंथोंमें "बाह्मण, अग्नि, वसंत ऋतु, गायत्री छंद, रथंतर साम, त्रिवृत् स्तोम, ऋग्वेद, पातःकाल " आदिकी शृंखला लिखी होती है। इस शृखलाका संकेत भी इस लेखसे व्यक्त हो सकता है। आशा है कि पाठक इस वैदिक इष्टिसे वेदके संकेतोंको जाननेका अवश्य यन करेंगे।

## पश्चिम दिशाकी विभूति।

दिशाओं की विभूतियों का वर्णन करते हुए पूर्व लेखें पूर्विदे शाकी वैदिक कल्पना बताई है, अब इस लेखमे पश्चिम दिशाकी कल्पना बताना है। वैदिक कम देखा जाय, तो पूर्व दिशाके पश्चात दक्षिण दिशाका वर्णन आना योग्य है, और यह वैदिक दृष्टिसे ठीक मी है; क्यों कि उद्यक्षे मार्गके साथ साथ दाक्षिण्यका मार्ग चलना चाहिए। अभ्युद्य और दक्षताका साहचयं सनातन ही है। उद्यक्ती इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अवलंबन करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तथापि पूर्व और पश्चिम दिशाओं की विभूतियां परस्पर सापेक्षताका संबंध रखतीं हैं, इस लिये वैदिक कल्पनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन होनेके पश्चात् पश्चिम दिशाका वर्णन करनेका संकल्प किया है। यह सापेक्षताका संबंध दिखए—

पूर्व पश्चिम उद्य अस्त ( अस्तं गृहं ) जन्म मृत्यु ( स्वरूप प्राप्ति ) प्रकाशका प्रारंभ अंधकारका प्रारंभ प्र-वृत्ति नि-वृत्ति पुरुषार्थ विश्रांति

#### संध्योपासना ।

प्राची प्रतीची प्र+अंच् प्रति+अंच्

Pro-gress Rest, repose
Going forward Turning inward

हरूचरु शांति जाग्रति सुपुप्ति दिन रात्री

इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वैदिक कल्प-नाकी अधिक स्पष्टता हो जायगी। इस लिये कमपात दक्षिण दिशाका विचार न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विचार यहां करना है। देखिए—

प्राची दिगमिर्धिपतिरसितो रक्षिता

ऽऽदित्या इषवः ॥ १ ॥

प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाक् रक्षिता

**ऽन्निमिषवः** ॥ ३ ॥ अथर्व ३।२७

पाची दिशा अग्नि अधिपति, असित रक्षिता और आदित्य इषु है। प्रतीची दिशा, वरुण अधिपति, पृदाकु रक्षिता और अन्न इषु हैं।"

| दिशा    | अधिपति        | रक्षिता     | इषु           |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| पूर्व   | <b>अ</b> प्ति | अ-सितः      | आदित्याः      |
| प्राची  | तेज           | स्वातंत्र्य | प्रकाश        |
| पश्चिम  | वरुण:         | पृद।—कुः    | अ <b>न्नं</b> |
| प्रतीची | जल            | उन्साह      | खानपान        |

'अग्नि' शब्द निरुक्तकारके मतसे 'अग्रणी' का भाव बता रहा है। अग्नेसर, धुरीण, नेता, चालक जो होता है वह अग्रणी कह साता है। (अग्र-) अंतका (-नी) पहुंचाता है, इसलिये नेताका नाम अग्रणी होता है। उदयके मार्गके लिये तेजस्वी नेताकी आव-श्यकता है, (अ-सितः) बंधन रहित अर्थात् जो स्वातंत्र्यसे पूर्ण होता है, वह उदयका रक्षक हे और इस उदयकी दिशाके प्रकाश् ही शस्त्र हैं।

पश्चिम शांतिकी दिशा है। इस शांतिकी दिशाका जलाधिपति वरुण स्वामी है, क्योंकि जलका ही गुण शांति है और वह वरुणके आधीन है। इसिलिये इसको वर अर्थात् श्रेष्ठ कहते हैं। अथवा 'वर' शब्द गौणवृत्तिसे उदकवाचक भी है, जिसके पास 'वर' अर्थात् उदक है, वह वरुण कहलाता है। जलाधिपतिका संबंध अन्नके साथ होना स्वामाविक ही है। जलके विना अन्नकी उत्पत्ति हो नहीं सकती। अन्नका भोजन करनेसे श्रुधाशांति और जलका पान करनेसे तृषाशांति होती है, अर्थात् खानपानके कारण प्राणियोंके अंदर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढता है। इस प्रकार इस दिशास जनताकी शांतिका संबंध है। तथा—

प्राच्यां दिशि अग्निरिषवः ॥ १ ॥

मतीच्यां दिशि आप इषवः ॥ ३ ॥ अथर्वः २।२६

"पूर्व दिशामें अग्नि इषु और पश्चिम दिशामें जल इषु हैं। " तेजसे जलका जो संबंध है वह ही अग्निका वरुणके साथ है। तेजसे हलचल होती है और जलसे शांति मिलती है। अग्निकी कर्ष्व गति है और जलकी निम्न गति है। इसी प्रकार पूर्व दिशासे उदय और पश्चिम दिशासे अस्त होता है। अब इस दिशाका व्यक्तिके शरीरमें क्या संबंध है, इसका पता लगाना है। देखिए—

पाच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि ॥ ७ ॥

प्रतीच्यां दिशि भसद्गस्य घेहि ॥ ८ ॥ अ. ४।१४।८ "पूर्व दिशामें अजका मस्तक और पश्चिम दिशामें इसका गुझ-भाग रखो।" अर्थात् व्यक्तिके देहमें भी पश्चिम दिशाका संबंध पूर्व दिशासे विरुद्ध ही है। यदि पूर्व दिशासे सिरका संबंध है तो गुझ भागसे पश्चिम दिशाका संबंध है। सिरसे विचार और ज्ञानकी उत्पत्ति होती है तो गुद्ध इंद्रियसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है। इस छिये निम्न मंत्रमें पश्चिम दिशाका संबंध प्रजाओंसे लगाया है—.

मतीचीमारोइ जगती त्वावतु वैरूपं साम ॥

सप्तदश स्तोमो वर्षा ऋतुर्विड् द्रविणम् ॥ य. १०।१२

"पश्चिम दिशामें आरोहण करो, यहां जगती तेरा रक्षण करे, यहां वैरूप साम, सप्तदश स्तोम और वर्षा ऋतु हैं। इस दिशामें (विश्) प्रजा ही धन है।" इस पश्चिम दिशाका वर्षाऋतु है, इसका कारण स्पष्ट ही है कि जलका इसके साथ संबंध है जो पूर्व स्थलमें बताया है। ऋतुओं में जलका ऋतु वर्षा ही है। वेदमें जलका नाम "रेतः " है और 'रेत' ही प्रजनन का हेतु है। इस लिये पश्चिम दिशासे 'प्रजा' का संबंध माना गया। व्यक्तिमें गुप्त मागका संबंध भी प्रजननसे है इस लिये वैयक्तिक देहमे पश्चिम दिशा गुप्त इंदिय माना गया है। इस विवरणको देखनेसे पाठकोंको इस बातका अनुभव है कि वेदमें कितना सुक्ष्मसे सुक्ष्म संबंध देखना होता है। कई स्थानपर यह संबंध श्लेषार्थसेभी लिया जाता है। जैसा कि 'जल और रेत' शब्दोंमें ऊपर पाठक देख सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तिमें और जनतामे पश्चिम दिशाका रूप हमने देखा। तथा—

प्रतीचीं दिशामियामिद्वरं यस्यां सोमो अधिपा मृडिता च ॥ तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथा—

मधा पकान् मिथुना संभवाथः ॥ अथर्व १२।३।९

"पश्चिम दिशामें सोम अधिपति और सुख दाता है।" यहां सोम शब्द चंद्रमा और वनस्पतिका बोध करता है। चंद्रमाका जलसे संबंध माना है और वनस्पतियोंका जलके साथ संबंध है ही। पूर्वीक्त मंत्रमें पूर्व दिशामें आदित्य है और इस पश्चिम दिशामें वक्षण है। तथा पूर्व दिशामें सूर्य और पश्चिममें चंद्र माने हैं। यहां चंद्र और वरुणकी एकता प्रतीत हो रही है। कदाचित एक भावसे इस प्रसंगमें ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए होंगे। जैसा देखिए—

सूर्या = चंद्रमसी मित्रा = चंद्रमसी अग्नी = षोमी दंदा = सोमी प्राण = स्वी पुरुष = स्वी अग्नि = जल

इनमें एक देवता तैजस है और दूसरी आए तत्वके साथ संबंध रखनेवाली है। इस संबंधको देखनेसे पूर्वोक्त मंत्रोंके शब्दोंका गंभीर भाव स्पष्टतया व्यक्त हो सकता है। अथ पूर्वोक्त मंत्रों "मिथुन और संभव" शब्द आगये हैं 'मिथुन' शब्द द्वारा स्त्री पुरुष शक्तियोंका संयोग व्यक्त हो रहा है और इस संयोगसे ही प्रजननका संभव होता है। 'संभव का अर्थ ही प्रजाकी उत्पत्ति है। इस प्रकार वैदिक पदोंका परस्पर सूक्ष्म संबंध है। एक विषयके सब मंत्र इक्ष्ठ रखकर उनके पदोंका परस्पर अनुसंधान कर्नेसे इस स्क्ष्म संबंधका ज्ञान होता है। जो मंत्र पूर्व स्थलमें दिये हैं उनका व्यक्तिमें, जनतामें और जगत्में संबंध बतानेके किये निम्न कोष्टक किया है। पाठक इसमें पूर्वोक्त मंत्रोंका संबंध देख सकते हैं।

|          | व्यक्तिमें     | जनतामें           | जगतमें          |
|----------|----------------|-------------------|-----------------|
| पूर्व    | सिर            | ब्राह्मण          | आदित्य, अभि     |
|          | विचार          | इान               | प्रकाश, वसंत,   |
| 40,9     | गुद्ध भाग      | गुप्त, विश् वैश्य | चंद्र, आप्      |
|          | सुख, भाग, भोजन | धन                | अन्न-वनस्पति    |
| • पश्चिम | मिधुन          | स्त्री पुरुष      | अमीषो <b>मी</b> |
|          | वीर्य, रेतः    | वीर-संतान         | वर्षा           |
|          | सं-भवन         | सं-तति .          | सृष्टि          |

इस कोष्टकके कई शब्द पूर्व मंत्रोंमे हैं और कई नहीं हैं। जो नहीं हैं वे स्पष्टीकरणंक छिये रखे हैं। इस प्रकार व्यक्तिमें जन-तामें और जगत्मे पश्चिम दिशाका रूप है।

अब पश्चिम दिशार्का विभूति देखिए-व्यक्तिके देहमे गुद्ध माग,
आग्रुमं तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सायंकालका समय, दिनकी
पुरुष मानीए और वह दिन अपनी स्त्री रात्रीके साथ मिलने जाता
है, यही दिन और रात्रीका मिश्रुन है, इसी प्रकार स्त्री पुरुषका
मिश्रुन होता है, इस लिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोवीस
घंटका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस होता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत
होते हैं, वह आयुक्ती मध्यम अथवा तारुण्यावस्था है, इस समय
सूर्य विश्वामके लिये पश्चिम दिशामे जाता है। ऋतुओं मे वर्षा
ऋतु, मिहनामें श्रावण भादपद, कालोम पर्जन्य काल, वर्णोमें
बैद्य वर्ण, आश्रमोमें गृहस्थाश्रम, पुरुषार्थोमें काम, युगोंमें द्वापर
युग, अवस्थाओंम स्पुति इत्यादि पश्चिम दिशार्का विभूति है।
इसका विचार और आंदोलन करके इस गणनामें न्यूनाधिक
करना उचित है। साधारणतया थोडासा हप यहां वर्णन किया है।

पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप असूर्त और ध्यापक मानिए।
एक विशेषभाव इस शब्दसे ध्यानमें लाना है। साधारण लोक
पश्चिम दिशासे सूर्यास्त होनेकी दिशा समझत हैं, परंतु इससे कई
गुणा उच्च और व्यापक असूर्त भाव वेदमें है, जिसका ज्ञान होनेके
विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझमें ही
नहीं आवगा।

'प्रति+अंच्' घातुसे 'प्रतीची' शब्द बनता है। इसका धात्वर्थ पीछ हटना, निवृत्त होना, अंतर्मुख होना, विश्रामकी तैयारी करना इत्यादि प्रकार होता है। सूर्य दिनभर प्रवृत्ति रूप कार्य करनेके पश्चात विश्रामकी तैयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय करता है। मानो कि सब जगतको दिनभर प्रकाश देनेके पश्चात विश्रांतिके लिये अपने घर आता है, और रात्रीके साथ संलग्न होता है। इसी हेतुसे रात्रीको 'रमायत्री' अर्थात रमण करने- वाली कहा जाता है। पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यव-हार करता हुआ जब थक जाता है तब घर आकर अपनी पत्नीके साथ रहता हुआ शांति पाता है। सूर्य तपता है इसलिये तपस्वी है. यह तप उसका ब्रह्मचर्य है. इस ब्रह्मचर्य व्रतके पश्चात वह रात्रीक साथ रममाण होनेसे गृहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम विशाका कार्य है। इधर ब्रह्मचर्याश्रममें नियमों और व्रतोंके कारण. तपनेवाला ब्रह्मचारी भी गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर शांत होता है, यही व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है। वर्णोंमें ब्राह्मण वर्ण यमानियमोंसे तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्थाके लिये ही है। परंतु वैश्य वर्ण शांतिसे घरमे रहता, पेसे कमाता और आनंद पाता है। न तो इस वर्णको बाह्मणके समान तपस्याके कृष्ट हैं और न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं। शांतिक साथ ग्रहसौद्ध्य भागनेके कारण यह वैश्य वर्ण चातुर्वण्यमं ज्ञांति और विश्वामका अतएव पश्चिम दिशाका स्थान है। ऋतुओं में वसंत और ग्रीष्म उष्णतासे तपनेवाले हैं, परंतु वृषीऋतुभें सर्वत्र शीत जलकी वृष्टि होनेसे नदी नद तालाव और कूए जलसे परिपूर्ण होनेके कारण सर्वत्र कृषिका पारंभ होनेसं सब भूमि हरयावलसे संदर और शांत रिसाई देती है, इसालिये ऋतुओं में वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभृति मानी है। इसी दृष्टिसे अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभति जाननेका यन्न कीजिए। इस प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक मंत्रोंमें हैं, इसालिये इसकी यथावत कल्पना होनेसे ही मंत्रीका आशय हृदयमें विकसित हो सकता है।

पूर्व लेखमें पूर्व विशाकी विभूतियां लिखी और इस लेखमें पश्चिम दिशाकी लिखी हैं। इनको देखनेसे पाठकोंको विदित हो सकता है, कि "प्राची, प्रतीची ' आदि शब्दों के अर्थ " पूर्व पश्चिम ( East, West ) " आदि क्रनेसे वह आश्चय प्रकट नहीं हो सकता कि जो वेदमंत्रोंके गर्भमें है। तथा अंग्रेजी हिंदी अथवा इतर भाषामें जो वेदके भाषांतर हैं, वे कितने अपूर्ण और सदोष हैं, तथा वेदका आशय कितना न्यापक और विस्तृत है इसकी

भी यहां पाठक कल्पना कर सकते हैं।

## उत्तर दिशाकी विभूति।

पूर्व दो लेखोंमें 'पूर्व और पश्चिम ' दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन किया गया। उसी कमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका विचार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन करना है। पश्चिम दिशाके पश्चाद कम प्राप्त 'उत्तर ' दिशा है। उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है—

> उत्तर उदीची उत्-तर उत्-अंच् उच्च-तर उच्च-गति

(उत्) उच्चतासे (तर) अधिक जो भाव होता है, वह उत्तर किंवा उच्च-तर शब्दसे बताया जा सकता है। उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा (Direction of betterment) यह इस शब्दका आशय है। जिस प्रकार पूर्व दो लेखों में, व्याप्त है कि पाची और प्रतीची शिह्मा क्रमशः (विश्राम की सूचक दिशा है, उसी प्रकार समा (उदीची दिशा उच्चगतिकी सूचक है, व्यक्तिके उत्तर दिशा (बायी बगल के साथ संबंध रखती है, व्यक्तिके वेखिए—

उत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम् । अथर्व. ४।१४।८

' उत्तर दिशामे अजकी (उत्तरं पार्श्व) बायी बगल र अर्थात् जगतमें जो उत्तर दिशा है, उसका शरीरमें संबंध ब् बगलसे है। शरीरके इस उच्च अंगमें हृदयका स्थान है, और म् ष्यक शरीरमें जो आत्माका स्थान है, वह इस हृद्यमें ही हैं जिसका जैसा हृदय होता है, वैसा ही मनुष्य बनता है। अर्थार मनुष्यका जो भावना और भक्तिमय भाग है, वह सब उत्तर दिशामें अथवा उसके बायी बगलमें है। इस उत्तर भागका अथवा बाये अंगका विगाड होगया तो सब प्रकारके मनुष्यत्वका विगाड हो जाता है। इस दृष्टिसे वह मुख्य और श्रेष्ठ अंग है। इस अपने शरीरमें उच्च दिशाका अनुभव करनेसे ज्ञात हो सकता है कि, यदि उच्च गति प्राप्त करना है, तो इस हृदयकी परिपक्षता करना चाहिए। हृदयकी भावना पवित्र होनेसे ही सब कुछ पवित्रता हो सकती है। वेखिए इस की सूचना अन्य मंत्रमें किस प्रकार दी है—

उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽश्वनिरिषवः ॥ अथर्व ३।२०।४

'(१) उत्तर दिशा, (१) सोम अधिपति, (१) स्वज रिक्षता और (१) अशिन इषु हैं। 'सोम अर्थात् चंद्रमाका हृदयके साथ संबंध कवियों द्वारा वर्णन हुआ है। हृदयही मानस सरोवर है, और इस सरोवरकी छहारियां ही चित्तवृत्ति नामसे प्रसिद्ध हैं। होने प्रतृत्व होते ही सरोवरों और सागरोंके छहरियों अर्थात् सर्वत्र कृषि 'भिवृद्धि होती है। चंद्रोदयसे सागर उछछने छगते शांत दिसाई ह यहां हृदयमें भी आत्माका प्रेम उत्पन्न होनेसे शांत दिसाई ह यहां हृदयमें भी आत्माका प्रेम उत्पन्न होनेसे विभृति मार्ग (सागरमें भरती हो जाती है, अर्थात् परमात्माकी दिशाकी निका सागर उछछने छग जाता है। यह बात मक्तोंका पश्चिम ्नने देखा है, उनको स्पष्ट हो सकती है। यहांका 'सोम' होने आत्मा और चंद्रमा 'का समानतया वाचक है।

सोम (स+उमा) सोम पश्चि चंद्रमा आत्मा सव षोडशी (षोळशी ) इंद्र षोडशकलायुक्त चंद्र (1 सोलह कलाओंसे युक्त चंद्र षोडशकलः पुरुषः ₹/ अंतरिक्ष स्थान अंतःकरण हृदयस्थान मध्यम स्थान मानस सरोवर (सागर) मानस

इस कोष्टकसे चंद्रमा और आत्माकी समानता ज्ञात हो सकती है। इसी दृष्टिसे वेदमें सोम राब्द जीवात्मावाचक भी आता है। जीवात्मामें उत्पत्ति वर्धन और क्षय शार्रारिक अवस्थाओं के कारण जैसी दिखाई देती हैं, उसी प्रकार चंद्रमामें भी प्रतिपदामें उसकी नवीनता, शुक्रुपक्षमें वृद्धि, कृष्णपक्षमें क्षय और अमावास्यामें नाश दिखाई देता है। काव्य दृष्टिसे यह अवस्थाओं की समानता है! इस समानताकी कल्पना मनमें धरकर ही वेदका वर्णन पढ़ा चाहिए।

शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा है, इसमें भी हृदय मुख्य है इसका आत्मा अधिपति है। अंगुष्टमात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह उपनिषदोंका वणन यहां देखने योश्य है। इसका 'स्वजः' रक्षिता है। 'स्व-ज' शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक है। आत्मत्वकी स्वकीयशक्तिसे यहांका रक्षण होता है। बाहेरकी शिक्तिसे यहांका कार्य होना ही नहीं है। आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होना आवश्यक है। आत्माकी प्रमसे तथा परा ति तमाकी भक्तिसे हृदयके शुभमंगलमय होनेकी संमावना यहां हा हो रही है।

यहां निवारक शस्त्र 'अशनि ' हैं। 'अशनि' विद्युत्का नाम ' विद्युत्का और चंद्रमाका मनके साथ संबंध उपनिषदें। में वेदमें जोडा है। देखिए—

चंद्रमा मनसो जात: ॥ यजु. ३१।१ यदेतिद्वेद्युतो व्यद्यतद्.......इत्यिधेदैवतं ॥ २९॥ अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनः.....॥ ३०॥ केन उप. ६

'मनके स्थानपर चंद्रमा है 'यह वेदका कथन है। और ' अभिदेवतमें विञ्चत है, वह ही अध्यात्ममं मन है 'यह उपनिषदः विधान है। व्यक्तीमें जो मन है वह ही जगतमें विद्युत् है। इस प्रकार मन, हृदय, चंद्रमा और विद्युतका परस्पर संकेत सवंध है। उत्तर दिशाके इषु अशान है, अर्थात् मनही उत्तर दिशाके इषु हैं। क्योंकि मनके शुभसंकल्पोंस ही हृदयकी भावनाओंकी पवित्रता हो सकती है। इस प्रकार 'उदीची, सोम, स्वज, अशानि 'इन शब्दोंके व्यक्तिगत भाव हैं। बाह्य जगत विषयके इनके अर्थ स्पष्ट ही हैं। तथा—

> ये स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यंतो नाम देवास्तेषां वात इषवः॥ अथर्व, ३।२६।४०

उत्तर दिशाका वात के साथ संबंध इस मंत्रमें जोड़ा है। वात नाम वायुका है और जो बाह्य जगतमें व्यापक वायु है वही शरी-रमें प्राण है। अर्थात शरीरकी उत्तर दिशाके साथ वातशब्द प्राण ही लेना चाहिए। तात्पर्य बाह्य जगतमें वात और शरीरमें इंचु हैं। पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा, स्वारीरमें शत्रु विध्वंसनका जो युद्ध हो रहा है, वह प्राणक्षपी श्रा हो हो रहा है। नासिका द्वारा जो प्राण अंदर जाता विश्व शरीरके शत्रुओंका नाश करता है। प्राण ही सद्ध होनेसे दि? इंचुओंका वर्णन वेदमें अनेक स्थानपर आता है वह बहुत प्राण्य ही है। इस हिस्से वहांके इंचु शब्द प्राणवाचक होने अना उचित हैं। इसी अर्थका समर्थन करनेके लिये उक्त प्राण्य विध्यन्तः शब्द आया है। बाहेरके युद्धमें बाणोंसे वेध और हदयकं क्षेत्रपर जो युद्ध होता है, वहां प्राण ही बाण सन आशा है कि पाठक इस हिस्से वेदके मंत्र देखेंगे। अब स्रां, स्व मंत्र देखेंए—

उदीचीमारोहानुष्टुप्त्वावतु वैराजं सामैकविंश स्तोमः शरद्दाः फलं द्रविणम् ॥ यजुः १०।१३० "( उदीचीं ) उच्चगितकी दिशापर आरोहण करो, वहां अनुष्ठुफ् तेरा रक्षण करे, वैराज साम, एकविंश स्तोमं और शरहतु इस दिशासे संबंध रखते हैं, यहां ( द्रविणं ) धन ही फल है । " इस मंत्रद्वारा उत्तर दिशाके साथ इन पदार्थोका संबंध पकट हो गया है । उत्तर दिशाके साथ शरहतुका संबंध है । अनुष्ठुप छंद वैराज साम आदिका संबंध पहिलेसेही हमारे समझमें नहीं आया है इस लिये यहां इस विषयमें कुछभी लिखा नहीं जा सकता । उच्चतर होनेकी दिशाका संबंध ( द्रविण ) धनके साथ लगाया है वह स्पष्ट ही है, क्यो कि धनके सहायके विना अम्युद्य विषयक प्रगति होना अशक्य है । धनके साथ साथ संबंध कारीगरोंका है, इस लिये इस दिशाके साथ कारीगर वर्गका सबंध प्रतीत होता है । शरह तुके साथ भी धान्य उत्पन्न होनेके कारण तथा फलनिष्पत्तिका संभव होनेके कारण 'धनोत्पादक कारीगर' वर्गका इस 'दिशाके साथ संबंध ठीकही प्रतीत हो रहा है । यही उत्तर दिशा राष्ट्रमें कीनसी है, देखिए—

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तराविद्दिशामुदीचीं कृणवन्नो अग्रम् ॥ पांक्तं छंदः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वांगैः सह संभवेम ॥ १०॥ अथर्व १२।३.

"(उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावित्) दिशा सदाही विजयकी राष्ट्रीय दिशा है। इस लिये (नः) हम सवको (अयं) अय भागमं वढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी उच्चतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए। (पांक्त) पांच वर्णों विभक्त (पुरुषः) नागरिक जनही इसका छंद है। इसलिये सब अंगोंके साथ हम सब (सह संभवेम) मिलकर रहें, अर्थात् एकतासे पुरुषार्थ करें।"

राष्ट्रमें उच्च होनेकी भावनाही उत्तर अर्थात् उच्चतर दिशा (Direction of betterment) है। इस दिशासे प्रगतिका साधन और अभ्युद्यके मार्गका अवलंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यके अंदर यह भावना चाहिए, कि भैं (अग्रं) अग्रभागमें पुरुषाय करता हुआ पहुंच जाऊंगा। मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। राष्ट्रमें पांच वर्ण होते हैं, ज्ञानके कारण ब्राह्मणोंका श्वेतवर्ण, क्षात्रके कारण रजागुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्त वर्ण, बैठकर कार्य करने-वाले धनसंग्रह करनेवाले वैद्योंका पीत वर्ण, कारीगरोंका अर्थात् सच्छद्रोंका नीलवर्ण और असच्छुद्र जंगलियोंका कृष्ण वर्ण होता है। सब जनता इन पांच वर्णोंमें विभक्त है, इसलिये पंचजनोंके राष्ट्रका वैदिक नाम 'पांच-जन्य' है। 'पांच-जन्यका महानाद' ही जनताका सार्वजनिक मत ( Public voice ) हुआ करता है। जो पुरि अर्थात् नगरीमें वसते हैं उनका नाम पुरुष अर्थात् नागरिक होता है। ( पुरि-वस, पुर्-वस, पुर्-उष, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात् नागरिक पहिले चार वर्ण हैं, और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न है, इसालिये कि वह जंगलमें रहता है। जंगल निवासी भी राष्ट्रके अवयव हैं, जैसे नागरिक होते हैं। इसलिये ' पांच-जन्य ' राष्ट्रमें सब लोक आते हैं। जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पांचज-न्यकी करूपनामें सब पांची प्रकारके जनीका अंतर्भीव होता है, उस प्रकारका 'पांच-जन्य राष्ट्र' का अर्थ और आशय बताने-वाला शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं है। इससे पता लगता है, कि वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच्च और कैसी व्यापक है। सब अवयवों और अंगोंके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव होता है तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, जिससे राष्ट्रको उच्च तर दिशाके अभ्युद्यके मार्गसे जाना सुगम होता है। इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभाति है।

जगतमें जो उत्तर दिशा है वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर दिशा व्यक्तिके शरीरमें बायी बगल है, राष्ट्रमें उत्तर दिशा धनो-त्पादक कारीगर वर्ग है, ऋतुओंमें उत्तर दिशा शरदृतु है, महिनोंमें आश्विन कार्तिक मास हैं, वर्षोंमें सच्छूदोंका कारीगर वर्ग है, छंदोंमें अनुष्टुप् छंद, भावनाओंमें उच्च-तर होनेकी महत्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभृति है। इस दृष्टिसे सर्वत्र उत्तर दिशाकी विभृति देखकर पाठक बोध स्टेसकते हैं।

# दक्षिण दिशाकी विभूति।

"दक्ष" धातुसे "दक्ष, दक्षिणा, दक्षता दाक्षिण्य" आदि राज्य बने हैं। इसीराट्दसे मीक राट्द dexios, लातिन राट्द dexter, तथा इंग्लिश राट्द dexter, dexterity बने हैं। इन राट्दोंके अर्थ भी "दक्ष" राट्दके अर्थके साथ मिलते ही हैं।

"दक्ष, घातुका अर्थ-(३) बढना, विस्तृत होना, (२) शीघताके साथ अच्छा कार्य करना, (३) मिलकर उत्तम कर्म करना,
(३) योग्य और समर्थ बनना, (५) हलचल करना, आगे
बढना, (६) चतुरताके साथ कार्य करना, (७) युक्तिसे राञ्जका
पराभव करना और स्वकीयोंका रक्षण करना। ये ही अर्थ "दक्षदक्षता" आदि शब्दोंसे प्रकट होते हैं। जो अपने कर्तव्य बड़ी
चतुरताके साथ उत्तम रीतिसे करने गुणधर्मका नाम "दक्षता,
दाक्षिण्य "है, चातुर्यके साथ उत्तम रीतिसे संपूर्ण कार्य करने का
बेतन 'दक्षिणा ' शब्द बतलाता है,। सीधे हाथसे उत्तम कार्य
किये जाते हैं इसलिये उस सीधे हाथको 'दक्षिण हस्त ' कहते
हैं और सीधे अंगको 'दक्षिण अंग ' कहा जाता है। इसी कारण
सीधे तरफकी दिशाका नाम 'दक्षिण दिशा होती है। यही
होत है कि यह दिशा चातुर्यकी दिशा समझी जाती है।

दक्षिण दिशाका अधिपति 'इन्द्र' है। (इन्+द्र) शत्रुओंका विदारण करनेवालेका नाम इंद्र होता है। (इदं+द्र) इसमें सुराख करके अपना मार्ग करनेवाला इंद्र होता है। ये सब अर्थ बढने, विस्तृत होने, मिलकर उन्नतिका कार्य करने, चतुरताके साथ इल चल करनेवालेके साधक ही हैं। शत्रुनिवारण करनेकी यह दिशा होनेके कारण इसमें वीर इंद्रकी ही निःसंदेह आवश्यकता है। यही कारण है कि 'पितरों 'का संबंध इस दिशाके साथ बताया जाता है। 'पितर' (पातृ) संरक्षक होते हैं। अपनी शक्तिसे सबका संरक्षण करना पितरोंका कार्य है। इस दिशामें-

दक्षिणायां दिशि, अविष्यवो नाम देवाः, तेषां काम इषवः ॥ अथ. ३।२६।२

कृक्षिणदिशामें 'अविष्यु ' नामक देव हैं और उनके इषु 'काम ' हैं। इस मंत्रका 'अविष्यु ' शब्द पितर शब्दका ही भाव बता रहा है, देखिये—

पितरः=( पातारः ) =रक्षण करनेवाले । अविष्ययः=( अवनशीलाः )=रक्षण करनेवाले ।

'पिता' शब्दका अर्थ ' अविष्यु' ही है। 'पिता' के साथा 'काम ' इषु होना ही स्वामाविक है क्यों िक काम होनेके पश्चात् ही पितृत्व प्राप्त होना संभव है। जो कामविकारसे रहित होंगे उनको पितृत्व प्राप्त नहीं हो सकता। यद्यपि पितृत्वके साथ काम-विकारका होना अत्यंत आवश्यक है, तथापि 'सं-यम' अथवा 'यम' भी अवश्यमेव पितृ शक्तियों के साथ रहता ही है और पाठक विचार करेंगे तो उनको स्वयं ही पता लग जायगा कि 'काम' के साथ 'सं+यम' किंवा 'यम' न रहेगा, तो बडा ही अनर्थ होगा। यही कारण है कि पितरों के साथ ही यम रहता है, देखिये—

दक्षिणां दिश्रमभि नक्षमाणौ पर्यावर्तेथां ।
....यमः पितृभिः....शर्म बहुत्रं नियच्छात् ॥
अर्थवः १२।३।८

" पितरोंके साथ यम बहुत ( शर्म ) सुख देता है। " अर्थात् पितरोंके कामविकारके साथ यदि सं-यम न रहा तो बडा ही दुःस होगा। यह चातुर्यकी दक्षिणदिशा है, (नक्षमाणौ) प्रगति करनेवाले और वृद्धि चाहनेवाले जो होंगे, उनको (परि+आवर्तयां) आवर्तन अर्थात् पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये, सिद्धि मिलनेतक पुरुषार्थ करना उचित है। इस प्रकार यह दक्षिणदिशा प्रयत्न और पुरुषार्थकी दिशा है। प्रत्येक देहमें—

### दक्षिणायां दिशि दक्षिणं ....पार्श्वम् ।।

अथ. ४।१४।७

ः " दक्षिण अंग दक्षिण दिशामें रहता है ।" यही शरीरमें दक्षिण-दिशाकी विभूति है । तथा—

दक्षिणां आरोह……त्रिष्टुप्……ग्रीष्मऋतुः… सत्रं द्रविणम् ॥ य. १०।११

"दक्षिण दिशा, त्रिष्ठुप छंद, ग्रीष्म ऋतु, क्षात्रधन'' इनका पर-स्पर संबंध है। अर्थात छंदोंम त्रिष्ठुप्च्छंद, ऋतुओंमें ग्रीष्म ऋतु, धनोंमें क्षात्रवीर्य ही दक्षिण दिशाकी विभूति है। दिनके समयमें दोपहरका समय, आयुमे वीरत्वके साथ रहनेवाला तारुण्य, महि-नोंमें ज्येष्ठ और आषाढ मास, आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम, पुरुषार्थोंमें काम और अर्थ, भावनाओंमें वीरताकी भावना आदि सब ही दक्षिणदिशाकी विभूति है। पाठक उक्त प्रकार विचार करेंगे तो उनको अन्य स्थानकी विभूति भी विदित हो सकती है।

## ध्रुव दिशाकी विभूति ।

"ध्र" धातुका अर्थ "गति और स्थिरता" है। गतिके साथ स्थिरता, हलचलके अंदर शांति अथवा युद्धके अंदर भी स्वस्थ-ताका भाव इस धातुमें है। "ध्रुव" शब्दमें भी उक्त भाव ही हैं। निश्चित, हढ, मजबूत, अचल, स्थिर, हमेशा रहनेवाला, सनातन, निश्चयात्मक, सामर्थ्यान, आदि भाव इस शब्दमें हैं। मनुष्यकी उन्नतिमें इन गुणोंकी कितनी आवश्यकता है इसका वर्णन कर-नेकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्यों कि सब ही जानतें हैं कि इन गुणोंके विना कोई किसी प्रकारकी भी उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता।

शरीरकी स्थिरता और उन्नति प्राणिमात्रके पेटकी उत्तम अव-स्थापर अवलंबित है'। पेटकी पचन शक्ति उत्तम होनेपर शरीर भ्रुव अर्थात् हढ और हमेशा रहनेवाला बन सकता है। इसलिये शरीरमें दक्षिणदिशाकी विभूति पेटही है, इसलिये कहा है कि—

ध्रुवायां ....पाजस्यं ॥ अथ. ४।१४।८

" ध्रुव दिशामे पेट " है। शरीरकी सब स्थिरता, हढता, शक्ति, वीर्य आदि सब पेटके व्यापारप्र अवलंबित है। अथर्व सु. ११६ तथा ११९७ में कहा है कि दक्षिणिदशाके इषु "औषि और वनस्पित "हैं। शरीरके स्वास्थ्यकी दृष्टिसं यह बिलकुल ठीक है, क्यों कि साधारण दशामें औषिधयां, वनस्पितयां शाक माजी, अन्न, फल फूल प्राप्त होनेपर ही मनुष्य जीवित रह सकता है और रोगोंको दूर कर आराम प्राप्त कर सकता है। अर्थात् मनु- प्रयक्ती हलचल और उसकी हढताका साधन ओषि वनस्पिति यांही है।

हेमन्त ऋतु ध्रुविदेशाकी विभाति है। ऋतुओं में ऋतुमानकी हिष्टिसे हेमंत ऋतु ही स्थिर है। न इसमें बडी गर्भी होती है, न बढी सर्दी है, न वर्षाका कष्ट है, सब प्रकारकी समता इसमें है, इसिछिये इसको ध्रुव ऋतु कहते हैं। इस ध्रुव दिशाके विषयमें विश्व मंत्र हेसिये—

ध्रुवेयं विराड्'''' '''देवी अदिते विश्ववारे' '' । अथ. १२।३।**१**१

"यह पृथिवी ही ध्रुवा है, यही (वि-राट्) विराद दिशा है। यही विश्ववारा अदिति देवी है।" पृथिवीका नाम ही ध्रुवा है क्यों कि गतिके साथ स्थिरता इसमें है । यह भूमि स्वयं गित-मान है परंतु स्थिर ही प्रतीत होती है। यह भूमि अदिति है क्यों कि यह अदन अर्थात् भोजन देती है। सब प्रकारके कष्टोंका निवारण करनेवाली यह भूदेवी है। घ्रुव दिशासे यह मातृभूमि ही बताई जाती है। मनुष्योंकी स्थिरता मातृभूमिके कारण ही होती है। मनुष्यजातीके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हलचलोंका स्थान मातृभूमि ही है। मातृभूमिकी उपासना जो जाती योग्य दिशासे करेगी वही गतिमान, प्रगतिशील और स्थिर हो सकती है, वही जाति हमेशा रहेगी और अम्युद्य प्राप्त करेगी। इस प्रकार इस दिशाकी विभूति है।

## ऊर्घ दिशाकी विभूति।

"ऊर्ध्व" शब्द उच्चताका बोध करता है। इसका अर्थ—"खडा, सीधा, बहादुर, खरा, सच्चा, आला, उच्च, ऊंचा, उच्च पदके योग्य, श्रेष्ठ, बहुमूल्य, पावन, उच्चत, कुलीन " आदि है। इस उच्चपदकी जो दिशा है वह ऊर्ध्व दिशा है। हरएक मनुष्य उच्चता बतानेके लिये अपना हाथ ऊपर ही उठाता है, आकाशकी ओर उच्चता, है, यह कल्पना रूट होनेके कारण आकाशकी तरफ्की दिशा ऊर्ध्व दिशा कहलाती है।

उचिद्शाके साथ बृहस्पितका संबंध है। सब बहस+पित अर्थात् ज्ञानपितयोंकी ही उचिद्शा हो सकती है। तात्पर्य अज्ञानीकी उच्चगित होना सर्वथा असंभव है। अर्थात् जनतामें कर्ध्व दिशा ज्ञानी जन ही हैं।

आकाशका नील और श्वेत वर्ण होता है, यही 'श्वित्र " रंग संपूर्ण रंगोंमें ऊर्ध्व दिशा बताता है। इस कारण उच्च गित संपन्न महात्मा लोगोंका वर्णन "धवल यश " से होता है। धवलता, श्वेतता, शुभ्रता यह उच्चताकी सूचक है। निर्मलता करनेवाला जल वृष्टिसं प्राप्त होता है और वृष्टि ऊपरसे होती है, इसप्रकार उच्चता, निर्मलता और ऊर्ध्वताका परस्पर संबंध है। विभूति देख-नेके लिये इतना ही सुक्ष्म संबंध पर्याप्त है।

ऋतुओं में ऊर्घ्व दिशाका सूचक शिशिर ऋतु है। शीतता, शीत-छता आदिका द्योतक यह ऋतु है। शांति और शांतता इससे सूचित होती है। अपर शीतता है इसका अनुभव पहाडोंपर जाकर मिल सकता है। निम्न भूमिपर गर्मी रहती है परंतु पहाडकी चोटीपर सर्दी रहती है, इसपकार ऊर्ध्वताका शीतता अथवा शांतिक साथ संबंध है। महिनोंमें शिशिरऋतुके अनुकूल माध फाल्गुन मास इस दिशाके सूचक हैं।

प्राणीके शरीरमें ऊर्ध्व दिशा पृष्ठ वंश अर्थात पीठकी रीढकी हुंशेमें है। देखिये—

ऊर्ध्वायां दिश्वि आश्रानृक्यं। अथ. ४।१४।८.

"अर्ध्व दिशाम (आनुक्यं) पृष्ठवंश है।" इसकी सत्यता योग-शास्त्रमें प्रत्यक्ष है। योगानुष्ठानसे जो अर्ध्वगति होती है वह इसी पृष्ठवंशसे होती है। प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राणका प्रवेश इस पृष्ठवंशके नाडियोमे होता है और जैसा जैसा नियमानुक् अभ्यास हो जाता है वैसी एक एक उच्च भूमिका प्राप्त होकर, सबसे अर्ध्व-गति ब्रह्मकोकमें अर्थात् सिरके स्थानमें हो जाती है। यही ब्रह्म-सभा, देवसभा, इंद्रसमा आदि नामसे प्रसिद्ध है। मेरुपर्वतपर जो ब्रह्मसभा हे वह यही है। तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य देहमें पृष्ठवंश किंवा मेरुदंड जो पीठकी रीढ है वह इसपकार अर्ध्व गतिकां सूचक है। पृष्ठवंशकी सबलता पर ही देहका सामर्थ्य है इत्यादि बातोंका यहां अनुसंधान पाठक कर सकते हैं।

इसप्रकार जहां जहां उच्चता, श्रेष्ठता, सरस्रता होगी वह ही

ऊर्ध दिशाका स्वरूप समझना उचित है। इसमकार विचार करके इस दिशाकी विभृति पाठक जान सकते हैं।

छः दिशाओं की विभूतियां देखनेके लिये पाठक छः दिशाओं के छः गुण मनमें धारण करें। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊर्ध्व इनके कमशः "प्रगति, दक्षता, विश्रांति, उच्चता, स्थिरता और सरलता" इन छः गुणोंका मनन करनेसे उक्त दिशाओं की विभुतियोंका पता लग सकता है। जहां जहां इन गुणोंका जिस प्रमाणसे अस्तित्व हागा, उस प्रमाणसे वहां वहां उक्त दिशाओं की विभूति समझनी चाहिये। सर्वत्र गुण साम्यसे ही विभूति पहचानी जाती है। इस रीतिसे सर्वत्र विभूति-योग देखनेका अभ्यास होनेसे वैदिक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। इस दृष्टिक प्राप्त होनेसे अन्य देवताओं का विज्ञान होने में भी वडी सहायता हो सकती है, इसलिये इस विषयमें इतना विस्तारपूर्वक लिखा है।

## शतपथमें दिशावर्णन।

इस विषयकी समाप्ति करनेके पूर्व शतपथका दिशावर्णन देख-नेकी आवश्यकता है—

प्राची हि देवानां दिक्....।। ६ ।। तस्मादु ह न
प्रतीचीनशिराः शयीत । नेदेवानभिप्रसार्य
शया इति, या दक्षिणा दिक् सा पितृणां,
या प्रतीची सा सर्पाणां, यतो देवा उच्चक्रमुः
सैषाऽहीना योदीची दिक् सा मनुष्याणां... ।। ७ ॥ •

"देवोंकी पूर्व दिशा है, इसलिये पश्चिम दिशाकी ओर सिर करके सोना उचित नहीं है क्यों कि देवोंके सामने पांव फैलाकर सोते नहीं। दक्षिण दिशा पितरोकी, पश्चिम दिशा सर्पोंकी और उत्तर दिशा मनुष्योंकी है। " यह वचन यहां इसलिये दिया है कि शतपथ ब्राह्मणके मतानुसार प्रत्येक दिशाके साथ कुछ विशेषता है यह इस वचनसे बताना है। पूर्व दिशाकी ओर पांव करके सोना नहीं चाहिये ऐसा उक्त वचनमें स्पष्ट कहा है, दक्षिण दिशाकी ओर पांव न करनेकी रूढि इस समयतक चली आती है। इसलिये विशिष्ट दिशाकी कुछ विशेषता ब्राह्मण ग्रंथकारोंक मनमें थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। इससे यह अनुमान हो सकता है कि संध्या करनेके समय विशेष दिशाकी ओर ग्रुख करनेका भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगा। पाठक इस विषयमें अधिक सोचें।

#### उपस्थान ।

'उप-स्थान 'का अर्थ 'समीपके स्थान पर बैठना ' अर्थात ईश्वरके पास होना, उपास्यके पास जा कर बैठना। परमेश्वर सर्वत्र है इस लिय यद्यपि सब लोक स्थानसे उसके पास ही हैं. कदापि दूर नहीं हो सकते, तथापि ज्ञानसे और मनकी भावनासे परमेश्वरके पास जानेका यहां तात्पर्य है। भें अब परमेश्वरके पास पहुंचता हूं, अब मै दूसरे किसीके साथ संबद्ध नहीं हूं, केवल परमेश्वरसे मेरा मेल है। इस प्रकार मनकी मावना अब करना चाहिए। मेरे चारो ओर अंदर बाहर परमात्मा है, उसके अभय स्थानमें मैं पहुंचा हूं, यही विचार इस समय मनमें धारण करना चाहिए। किसी प्रकारका संदेह न धारण करते हुए उक्त विचार मनमें करनेसे थोड़े ही समयमें ऐसा अनुभव होने लगता है, कि में इस जगतसे भिन्न स्थान पर पहुंच रहा हूं, और किसी अहीं-, किक अवस्थाकी प्राप्ति मुझे हो रही है। इस अवस्थामें यदि एक क्षणमात्र मनमें विकल्प आ जायगा तो फिर जागृतिकी अवस्था प्राप्त होती है। इस लिये मनसे विकल्प भावनाको हटानेका अवश्य यत्न करना चाहिए। और जहां तक हो सके वहां तक जगतके भानका विस्मरण करनेका यत्न करना चाहिए । यह अवस्था प्रयत्नसे सुसाध्य है, परंतु जो मनुष्य इस संधि अवस्थाके समय अपनी तर्कशक्ति जारी रखेगा, उसको इस अभौतिक अव-स्थाकी प्राप्ति असंभव है। 'मनसा परिक्रमा' के मंत्रोंद्वारा मानव जातिकी सेवा करनेका भाव दृढ होनेके पश्चात् ही परमेश्वरके पास उपासक पहुंचता है यह बात इस स्थान पर ध्यानमें रखने योग्य है।

इस अभौतिक अवस्थामें जानेक समय विविध प्रकारकी अकिह्पत घटनाए सन्मुख आ जाती हैं। परंतु उनका भी विचार
छोडना चाहिए। उनका विचार करनेस फिर वही जागृतिकी
अवस्था आजाती है। जिस समय उपासक जागृतिका भान
छोडता है, और सन्मुख आनेवाली अकिह्पत घटनाओंका भी
विचार नहीं करता, तब वह उच्च अवस्थामें पहुँचता है, कि जहाँ
जानेस उसको अभौतिक आनंदकी प्राप्ति होती है, और जिस
अवस्थामे उसको समयका भान भी नहीं होता।

उपासनाका यही फल है। यह अवस्था प्राप्त करना हरएकका निसर्गसिद्ध अधिकार है। इसी अवस्थाकी प्राप्तिके लिय संध्या की जाती है। परंतु लोक समझते हैं कि केवल संध्याके मंत्र रटने-मात्रसे सब कार्यभाग हो सकता है। यह भ्रम है। संध्याके मंत्र कहने मात्रसे कभी कार्यभाग नहीं होगा। उसके लिये मनको प्रतिदिन (training) स्विशिक्षित करना चाहिए। यही (training) संध्याके समय दिया जाता है। जो प्रयत्नसे अपने मनपर सुसंस्कार डालेगा वही उक्त अवस्थाका अनुभव प्राप्त कर सकेगा। संध्याका प्रदर्शन करनेवाले और केवल प्रचारार्थ संध्याका न, करनेवाले न केवल पीछे रहेंगे परंतु नीचे गिरेंगे। यह बात ॥ एक धार्मिक मनुष्यको अच्छी प्रकार ध्यानमें रखनी चाहिए।

अब उपस्थानका प्रथम मंत्र देखिए। इस प्रथम मंत्रमें उक्त अनुभ-वका कम उत्तम रीतिसे बताया है। इस क्रमका विचार करनेसे पूर्व इस मंत्रकी एक विशेषता बतानी है। यह मंत्र 'शब्द-चित्र' अथवा शब्दालंकार 'का एक उदाहरण है। जो कहते हैं कि शब्दालंकार वेदमें नहीं है उनको यह मंत्र अवश्य देखना चाहिए। वेदमें इससे भी बढ़कर शब्दालंकार हैं, उनके उदाहरण देनेके लिये यहां स्थल नहीं हैं। इसी मंत्रमें 'उत्, उत्तर, उत्तम,' पदोंका स्थान देखिए, मंत्र पढ़नेके समय ये शब्द कितना आराम देते हैं, इसका विचार कीजिए, आरामके साथ साथ कुछ विशेष उच्च भाव की सुचना भी पाठकोंके मनमें उत्पन्न होती है यह भी यहां भूलना नहीं चाहिए। इससे पाठक जान सकते हैं कि यहां केवल 'शब्दिचत्र' ही नहीं है अपि तु साथ ही साथ अर्थालंकार भी है। शब्दकी विशेष रचनाके साथ अर्थका गौरव भी इसमें पाया जाता है।

इस मंत्रके प्रारंभमें 'उत्' पद है, मध्यमें 'उत्तर' पद है और अन्तमें 'उत्तम' पद है 'उत्, उत्तर, उत्तम' ये पद उद्यातिका क्रम बता रहे हैं। 'तर, तम' प्रत्यय एकसे दूसरेकी श्रष्टता बताते हैं उक्त शब्द तीन अवस्था बता रहे हैं और एकसे दूसरी अवस्था श्रष्ट है।

देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति ' रुत्तमम् '

स्वः पश्यंत 'उत्तरम् '॥

मैं इ. •कि<sup>छ</sup>ं वय तमसस्परि उ त मं र्के इंश्वर के उ त सं रं जीव के उत् प्रकृति

पूर्व स्थलमें जागृतिकी एक अवस्था बताई है। उपासना करते करते एक मध्यम अवस्था पाप्त होती है, और पश्चात् तीसरी उच्च अवस्था पाप्त होती है, ऐसा कहा गया है। उक्त तीन अवस्थाओंकी सूचना ' उत्, उत्तर, उत्तम ' ये शब्द यहां दे रहे हैं। पहली साधारण अवस्था है, दूसरी मध्यम अवस्था है; और तीसरी उत्तम अवस्था है। मंत्रमें उक्त तीन शब्द तीन स्थानों में इसी लिये रखें हैं कि उपासकों को प्राप्तव्य स्थानकी ठीक कल्पना आ जावे तथा उपासक बीचकी अवस्थामें ही न रहे क्यों कि वह बीचकी अवस्था है न कि उत्तम अवस्था। देखिए वैदिक शब्द रचनाकी गंभी। ता कितनी अझुत है।

'वयं तमसः परि उत् 'हम सब तम अर्थात् प्रकृतिके परे जपर चढें। यह मंत्रका पहिला कथन है। जागृतिकी अवस्थामें जो प्रकृतीकी चमक दीखती है उससे जपर उठनेकी सूचना यहां मिलती है। 'तम' दाब्द mental darkness, illusion मानसिक अंधकार, भ्रम, ignorance अज्ञान, प्रकृति आदिका द्योतक है। इससे जपर उठना चाहिए। प्राकृतिक जगतका जो कुछ अनुभव है वही सब कुछ नहीं है, उससे श्रेष्ठ अनुभव भी है जो मानसिक अज्ञानके जपर उठनेसे प्राप्त हो सकते हैं। यहांका उत् शब्द इस प्रकार जपर उठनेकी सुचना दे रहा है।

' उत्तरं स्वः पश्यन्तः ।' अधिक उत्कृष्ट स्वात्म तेजका अनुभव छेते हुए जपर चढते हैं। यह मंत्रका द्वितीय कथन है। यह मध्यम अवस्था है। प्रकृतिक चमत्कारोंका भान इस अवस्थामें नहीं है, केवल स्वस्वकृपका अनुभव है। प्रकृतिकी जडता छूट गयी है, आत्माकी तेजस्विता यहां पाप्त हो गई है। यह अवस्था निःसंदेह 'उत्तर' अर्थात् अधिक उच्च है, परंतु सबसे उत्तम नहीं है, क्यों कि तेजके स्रोतके मूलमें हमें पहुंचना है, वहां तक हमारी गती नहीं हुई। यदि हम इस बीचकी अवस्थामें रहेंगे तो बीचमें ही रहेंगे, इस लियं यहांसे भी जपर उठना चाहिए।

' उत्तमं ज्योतिः अगन्म ।' उत्तम अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्योतिको पाप्त करेंगे । यह तीसरा कथन है । पूच दोनों अवस्थाओंके पश्चात् जो श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होनेवाली थी वह यही है। 'सूर्य देवं ' सर्व प्रकाशक दिव्य आत्माके तेजकी प्राप्ती यहाँ होती है। सबसे उत्तम यदि कोई अवस्था है तो यही है।

इस अवस्थाकी प्राप्तिके विषयमें अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि यह अनुपम अवस्था है इसी छिये मंत्रमें इसका 'उत्तम' शब्दले वर्णन किया है। उपस्थान अथवा उपासना करनेके पश्चात् जो कुछ प्राप्त होना था वह यही है।

उपस्थानका द्वितीय मंत्र—' ज्ञानी छोक सबको ज्ञान देनेके लिये उस सर्वज्ञ दिव्य परमात्माका अनुभव लेते हैं।' यह भाव इस मंत्रका है। ज्ञानी गुरुजन ही परमेश्वरके सच्चे झंडे हैं।

'जात वेदसं देवं ' 'केतवः ' ये शब्द परमात्माके द्योतक हैं। (जात) बने हुए पदार्थ मात्रको यथावत (वेदसं) जाननेवाला जो देव होता है वह सर्वज्ञ परमेश्वर ही है। उसको 'केतवः अर्थात् प्रज्ञावान् लोक उत्तम रीतिसे जानते हैं। अथवा ये अनुभव लेनेवाले महात्मा लोक ही उस परमात्माको दर्शानेवाले केतु अर्थात् झंडे हैं। जिस प्रकार पताकाएं अथवा झंडे उत्सव स्थानका बोध कराते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोक, साधुसंत सज्जन ही उस दिव्य परमात्माको झंडे हैं अर्थात् उसके सुचक हैं। इस लिये परमात्माका ज्ञान उनके पास जानेसे प्राप्त हो सकता है। उनके प्रेमपूर्ण हृदय परमात्माका ज्ञान देनेके लिये अत्यंत योग्य हैं।

"भक्तोंके हृद्य रूपी झंडे हैं कि जो ऊपर उठाये जाते हैं इस लिये कि सर्वज्ञ दिव्य परमेश्वरका स्वरूप सब लोकोंको ज्ञात हो।" यह आशय उक्त मंत्रका वास्तव रूपसे है।

उपस्थानका तृतीय मंत्र—' तब दिन्य पदार्थोंको बल देनेवाला, सब प्रकाशकोंका प्रकाशक, सबका अंतरात्मा मेरे अंतःकरणमें उद्यको प्राप्त हो।' यह इच्छा इस मंत्रमें है। यही मक्तकी प्रबल इच्छा होती है। भक्तके अंतःकरणमें यदि कोई इच्छा होगी तो यही है। सब स्वार्थ की इच्छायें पीछे छोड कर परमात्माका सच्चा मक्त इसी एक प्रबल इच्छास आगे बढ़ता है उसकी सब सिद्धि इस इच्छाकी प्रवलता पर ही निर्भर है। इस समय उसकी सर्वत्र परमात्माकी शक्ति वृंखि रही है। सब जगतके अंदर जो मूल शक्ति है वह परमात्माकी आत्मशक्ति ही है, जो सूर्यके अंदर तेज स्थापन करती है, जिसने अग्निके अंदर शकाश रखा है। जलमें शितगुण जिसने रखा है तथा जगतके अन्य पदार्थीमें भिन्न भिन्न गुण जिसने रखे हैं, वह परमात्माकी अद्वितीय शक्ति ही है। जिसके होनेसे सबका अस्तित्व है और जिसके न होनेसे किसीका अस्तित्व नहीं हो सकता, इस प्रकार सर्व समर्थ और सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसीका ध्यान, मनन और चिंतन करना योग्य है। तथा उसके अद्भुत अपार गुणोंको अपने अंदर धारण करना इस साधनका कार्य है।

उपस्थानका चतुर्थ मंत्र—अब यहां उपासक कहता है कि 'वह दिव्य पवित्र ज्ञान तेज मेरे अंदर उदित हो गया है।' उसको अब अनुभव होता है, कि उस परमात्माक तेजका अपने अंदर उदय हुआ है, वह परमात्मिक तेज ' शुक्र ' अर्थात् पवित्र और वीर्यवान अथवा बलवान है, और वही सच्चा ' चक्षु ' अर्थात् ज्ञान नेत्र है। दिव्य दृष्टिका वही साधन है। मनुष्यकी एक साधारण लौकिक दृष्टि होती है, और दूसरी श्रेष्ठ दृष्टि उसको विशेष अभ्याससे प्राप्त होती है। वही श्रेष्ठ दृष्टि चक्षु शब्दसे यहां वर्णन की गई है। इस दिव्य चक्षुका खुल जाना ही संध्याका परम साध्य है।

जब उपासककी दिन्य हि खुल जाती है, तब वह कहता है कि (१) में सी वर्ष जीवित रहकर उत्तम दृष्टिसे सब जगत्का निरीक्षण कहंगा, (२) सी वर्षपर्यंत पूर्ण आयुका अनुमव लेता हुआ उत्तम पुरुषाथ करता रहूंगा, (३) सी वर्षपर्यंत अपनी भ्रवण शक्तिसे उत्तम उत्तम उपदेशोंका महण करता रहूंगा, (३) सी वर्षपर्यंत प्रवास होगा से वर्षपर्यंत प्रवास होगा

उसका दान दूसरों के हितके लिये कहंगा, (५) सौ वर्षपर्यंत अदीन अर्थात् बलवान् रहूंगा, दीनता मेरे अंदर कभी नहीं रहेगी। उत्साह वीर्य और बल मेरे अंदर सदा रहेगा, इतना ही नहीं परंतु (६) सौ वर्षसे अधिक आयु में प्राप्त कहंगा और उस अधिक आयुमें उत्तम उत्तम पुरुषार्थ करता रहूंगा।

इस प्रकारकी प्रवल पुरुषार्थकी इच्छा इस मंत्रमें यहां कही है। जब जीवातमा उपासनासे निर्मय बनकर परमात्मामें ही विचरने लगता है तब उसके अंदर दीनता और हीनताके विचार कभी नहीं आ सकते। क्यों कि वह पूर्ण उत्साहमय परमात्म तत्वके साथ संमिलित हुआ होता है। निरुत्साह और दीनता उसके पास नहीं आ सकतीं। यह जीवात्मा अब निर्भय, स्वस्थ, शांत, उत्साही पूर्ण पुरुषार्थी बन गया है। उसको अब कोई शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। क्षणमंगुरताके निरु-त्साही विचार उसके पास अब नहीं आ सकते। पूर्ण निर्मयताके उत्साही विचार ही अब उसके पास स्थिर रह सकते हैं। उसमें अब इतना उत्साह होगा कि जो मनुष्य उसके साथ इस समय होगा वह भी उसीके अनुसार उत्साहमय हो सकेगा। इतना उसका प्रभाव हो सकता है। अब इस मंत्रके साथ संध्याके प्रारंभके मंत्रोंकी संगति देखनी है।

- (१) पश्येम शरदः शतं। चक्षः। चक्षः। अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु।
- (२) जीवेम शरदः शतं। प्राणः। प्राणः। नसोर्मे प्राणोऽस्तु।
- (३) श्रुणुयाम शरवः शतं । श्रीत्रं । श्रीत्रं । कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ।
- 🕫 ४ ) प्रव्रवाम शरवः शतं । वाक्।वाक्,।कंठः। वाद्य आस्येऽस्तु ।
- (५) अवीनाः स्याम वाहुम्यां यशो बलं। जवीमें बलमस्तु । शरदः शतं। वाहुम्यां यशो बलं। जवीमें ओजोऽस्तु । अरिहानि मेंऽगानि तनूस्तन्या मे सह सन्तु

६६) भूषश्च शरकः शतात् ।

इस कोष्टकसे पता लग जायगा कि अंतिम मंत्रके प्रतीकके साथ प्राथमिक वाक्योंका किस प्रकार संबंध है, और एक दूसरेके संबंध्ये हरएक वाक्यका किस प्रकार अर्थ करना उचित है। चक्षुरादि अवयव उत्तम अवस्थामें मेरे शरीरमें सौ वर्ष रहें इत्यादि प्रकारकी इच्छा जो संध्याके प्रारंभिक वाक्योंमें प्रकट की थी, वही संध्याके अंतिम मंत्रमें प्रकट हो गई है। इससे सिद्ध है कि बीचके प्रकरण भी दीर्घ आयु, उत्तम बल, श्रेष्ठ आरोग्य, अप्रतिम वक्तृत्व आदिका साधन करनेवाले हैं। इससे संध्याका उद्देश विदित होता है। ब्रह्मज्ञानका उद्देश अथर्व वेदने वताया है—

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेन।वृतां पुरम् ॥
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चश्चः पाणं प्रजां ददुः॥ २९॥
न वै तं चश्चर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा॥
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ ३०॥
अथर्व. १०।२

"जो उपासक भक्त अमृतसे वेष्टित ब्रह्मकी नगरीको जानता है, उसको ब्रह्म और (ब्राह्मः) ब्रह्मजनित इतर देवता चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं। चक्षुरादि इंद्रिय, प्राण अर्थात् आयु वृद्धावस्थाके पूर्व उसको नहीं छोडते जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है।"

ब्रह्मज्ञानका फल यहां वर्णन किया गया है। (१) पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उसकी इंद्रिया क्षीण नहीं होतीं, (१) उसकी दीर्घ आयु होती है, और (३) उसकी प्रजा उत्तम होती है। ये तीक फल ब्रह्मज्ञानके हैं। इस अथर्व वेद मंत्रका संबंध यहां लगा कर देखिए तो 'पश्येम शरदः शतं 'यह भी ब्रह्मज्ञानीकी आकांक्षा प्रतीत होगी।अंतःकरणमें दिन्य ज्ञानचक्षुका प्रकाश होनेके प्रशात् दक्त इच्छा है अर्थात् ब्रह्मज्ञान होनेके प्रशात् दक्त इच्छा है अर्थात् ब्रह्मज्ञान होनेके प्रशात् उक्त इच्छा है।

वेदके धर्मसे हरएक मनुष्यका कर्तन्य है कि वह दीर्घ आयुके लिये 🔍

प्रयत्न करे। दीर्घ आयु, आरोग्य और सुसंतान ये तीन बातें ब्रह्म-, ज्ञानीको सुरक्षित करनी चाहिये अथवा जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसके लिये ये तीन वातें प्राप्त होती ही हैं।

### गुरुमंत्र ।

गुरुमंत्रके साथ 'ॐ भूर्भुवः स्वः' पद लगे हैं। इनका अर्थ 'सिचि-दानंद परमेश्वर' है। ( भू:-सत्ता ) सत्, ( भुवः=अवकल्पनं ) सित्, चितन, कल्पना, ( स्वः ) आनंद ( ॐ ) परमात्मा । सिच्चदानंद परमेश्वरका ध्यान गुरुमंत्र द्वारा किया जाता है। सिच्चदानंद पर-मात्माही सबका एक सच्चा उपास्य है।

'उस सकल जगदुत्पादक ईश्वरके श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्याम करते हैं कि जो हम सबोंकी बुद्धियोंको प्ररणा करता है। यह गुरुमंत्रका आशय है।परमेश्वरकी प्ररणा मक्तोंके अंतःकरणमें होती, है, यह बात यहां लिखी है, सबसे यह बात गुरूय है। परमेश्वर-उपासनाका महत्त्व इसी बातमें है। परमेश्वरकी प्ररणासे अंतःकरणोंकी शुद्धि होती है परंतु प्रथम ईश्वरकी प्ररणाको धारणा करने योग्य अपना अंतःकरण बनाना चाहिए।

• प्रेरक ईश्वर सबको प्रेरणा कर रहा है। शाश्वत कालसे उसकी प्रेरणा चल ही रही है, परंतु सब मुक्त नहीं हुए। यद्यपि गंगा बह रही है, तथापि वहां गंगाम जा कर शरीरकी शुद्धि करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए। यद्यपि वायुका संचार सर्वत्र हो रहा है तथापि तंग मकानोंमें रहनेके कारण वायुका सेवन योग्य रीतिसे नहीं हो सकता। यद्यपि सूर्यका आयुष्य वर्षकप्रकाश सब जगत्में फैल रहा है तथापि घरोंकी विलक्षण रचनाके कारण उस सार्व-मौमिक सूर्यप्रकाशसे कोई लाभ नहीं हो सकता। अर्थात् विश्वकी शिक्तयां यद्यपि विश्वके लाभके लिये सर्वत्र फैल रही हैं, तथापि हम अपने आपको योग्य न बनानेके कारण उन शक्तियोंके लाभसे वांचित रहते हैं। वही बात परमात्माकी प्रेरणांक विषयमें समझी चाहिए।

जिस प्रकार तंतुवाद्य की तारें, यदि एक स्वरमें मिल जायंगी तो एककी आवाज होनेसे दूसरीसे भी स्वयं आवाज होने लगती है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन बुद्धि और आत्मा उत्तम प्रकारसे शुद्ध और निर्देशि हो गये; तभी परमात्माकी प्रेरणाको प्रहण कर सकते हैं; अन्यथा उस प्रेरणाका कोई परिणाम नहीं हो सकता। संध्याके पूर्व भागमें जो तैयारी करनेकी सूचना दी गई है वह इसी लिये है कि हमारे मन आदि परमेश्वरीय प्रेरणाको स्वीकार करने योग्य वनें।

उपस्थान तक जो विधिष हैं वे सब इसी लिये हैं। इस कारण पूर्वोक्त विधिक मंत्र केवल रटने मात्र हेष्ट लाभ कदापि नहीं हो सकता। उन विधियों में जो जो बातें मुख्यतया कर्तव्य रूपसे रखी हैं उनको आचरणमें लानेकी अत्यंत आवश्यकता है। तभी चित्तकी योग्यता जैसी चाहिए वैसी हो सकती है और परमेश्वरकी प्रेरणा धारण करके आत्मोद्धार करनेकी योग्यता उपासकके अंतःकरणमें प्राप्त हो सकती है।

इस गुरुमंत्रके विवरणके विषयमें यजु. अ. २६ की व्याख्या अर्थात् 'सञ्जी शांतिका सद्या उपाय' नामक पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं।

गुरुमंत्रके जपके विषयमें अब यहां थोडासा लिखना आवश्यक है। गुरुमंत्रका जप करनेका विधान है। अर्थकी भावनाके साथ मंत्रका वारंवार उच्चारण करनेका नाम जप है—

तज्जपस्तदर्थभावनम् । योग दर्शन । १।२८

मंत्रके अर्थकी भावना करना मंत्रका जप होता है। अर्थके भननमें मनको तहीन करना चाहिए। अर्थात् मनके अंदर अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिए। केवल मंत्रक अर्थका मनन ही। मनमें रहना चाहिए। मनन जैसा जैसा बढता जाता है, और मनकी भावना जैसी हढ हो जाती है, वैसा ही एक प्रकारका रस उत्पन्न होता है, और असाधारण आनंद होने लगता है। मंत्रार्थका

मनन करते करते अपने मनका प्रवेश उस अर्थके अंदर करनेका यस करनेसे उक्त रसकी शीघ्र उत्पत्ति होती है। जिस अर्थमें प्रथमतः कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, उसी अर्थमें मनकी तछीनता जब होने लगती है, तब विशेष गंभीरता प्रतीत होने लगती है, हसके पश्चात जब अन्य सब विचार छूटने लगते हैं और केवल वही एक विचार मनमें स्थिर होने लगता है, तब पूर्वीक रसका अपूर्व आनंद प्राप्त होने लगता है।

अर्थकी दृष्टिसे एकाग्रता करनेका यह ढंग है। शब्दकी दृष्टीसे मनकी एकाग्रता करनेका प्रकार भी यहां लिखना उचित है। प्रथमतः गुरुमंत्रका उच्चार खुली आवाजसे करना, प्रशाद उससे छोटी आवाजमें, उसके प्रशाद उससे कम आवाजमें, इस प्रकार बिलकुल मनमें जप करने तक गुरुमंत्रका उच्चारण करना। जब बिलकुल मनमें उच्चारण होने लगता है तब चित्तकी एकाग्रता हो जाती है। अर्थाद प्रारंभसे मनकी उक्त मंत्रपर ही एकाग्र करनेका अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा मनकी एकाग्रता साध्य नहीं हो सकती।

मनमें मंत्रका उचार करनेकी रीति भी विचारपूर्वक ध्यानमें धरनी चाहिए। (१) मुख वंद करके अंदर मंत्रीचार करना, जो दूसरे किसीको सुनाई न दे परंतु स्वयं अपने आपको सुनाई देवे; यह एक रीति है। (१) दूसरा प्रकार ऐसा है कि जिहाका कोई अवयव विलक्षल न हिलाते हुए केवल मनसे ही मंत्रका उचार मनमें करना। परंतु ऐसा ख्याल करना कि मैं इन अक्षरोंका अवण कानसे कर रहा हूं। सचमुच इस प्रकार केवल मानसिक उच्चारणका अवण अपने कानोंसे हो सकता है। कई यहां पूलेंगे कि जब अक्षरोंका बाहर उचार भी नहीं होता, उनका अवण कैसे हो सकता है? इस प्रअका उत्तर में नहीं दे सकता, परंतु में यह कह सकता हूं कि केवल मानसिक उच्चारणका स्पष्ट अवण अपने कानोंसे होता है। और जिस समय ऐसा अवण स्पष्ट अवण अपने कानोंसे होता है। और जिस समय ऐसा अवण

होता है उंस समय मानसिक एकायताकी पूर्व अवस्था प्राप्त होती है। इससे भिन्न तीसर। एक प्रकार है (३) गुरुमंत्रके अक्षरोंका मानसिक उच्चार करनेके समय उक्त अक्षर अपने बंद आंलोंसे देखेनका अभ्यास करना। जपके समय आंख बंद ही रहने चाहिए। वंद आंखोंसे अक्षरोका दर्शन होना असंभव नहीं है। इतना ही यहां में कहता हूं। मनकी प्रवल इच्छासे कुछ अभ्यासके पश्चात स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हैं। इस प्रकार अक्षरोंके दर्शनसे मनकी एकायता शीघ साध्य होती है।

इस बातको यहां स्पष्ट कह देनेकी आवश्यकता है कि एक रीति एक उपासकको ठीक प्रतीत होगी, तो दूसरी दूसरेको अच्छी और सुगम प्रतीत हो सकती है। रीति और विधिकी सुगमता और कठिनता उपासकके मनकी अवस्था पर निर्भर है। कई अन्य रीतियां भी हो सकतीं हैं, परंतु ऊपर उतनी ही दी हैं कि जिनका अनुभव लिया गया है।

गुरुमंत्रका जप कमसे कम तीन वार करते है, परंतु केवल तीन वार करना आपत्कालके लिये ही समझना चाहिए। दसवार, अठाईस वार, एकसी आठवार आदि प्रकारसे कई कहते हैं। इसमें मेरे विचारसं संख्याका महत्व नहीं है। जितनी वार चाहिए आप कर सकते हैं, परंतु जप करते करते ऐसी अवस्था प्राप्त होनी चाहिए कि जो अभौतिक अवस्था कही जा सकती है, जिस अव-स्थामें जागृतिका भान हट जाता है और समयका विचार दूर हो जाता है। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक किया हुआ जप अभ्यास मात्र अथवा साधन मात्र समझना चाहिए। जब उक्त प्रकारकी अवस्था थोडी देर तक भी प्राप्त होर्गा, तब समझना चाहिए कि जपकी वास्तविक प्राप्तव्य भूमिका प्राप्त होर्गाई है। इसके पश्चात् वह अवस्था देर तक रखनेका अभ्यास एक-निष्ठासे होना उचित है, अन्यथा प्राप्त भूमिकामें अविस्थिति नहीं हो सकती।

गुरुमंत्रका जप करनेकी और एक रीति है। वह भी किसी समय कईयोंको बडी लाभ देती है। श्वास करते हुए एक वार मंत्रका जप करना, और उच्छासके साथ एक वार मंत्रका जप करना। श्वास और उच्छास आहिस्ते करते हुए शनैः शनैः मंत्रका जप कमगूर्वक करते रहना चाहिए। जिसका श्वास और उच्छास इतना लंबा नहीं होता, उसके लिये इस प्रकार श्वासमय जप करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। इस कारण ऐसे लोकोंके लिये यह जप नहीं है। परंतु जिनको प्राणायामका कुछ अभ्यास है और जिनके श्वास पर्याप्त दीर्घ होते हैं उनके लिये श्वासमय जपसे चित्तैकाम्य करना बडा सुगम होता है। इतना ही नहीं परंतु यदि इनका इस प्रकार जप अधिक होने छगेगा तो 'सूर्यचक 'की स्वाधीनता प्राप्त होना बहुत सुगम होता है। नाभिस्थानके पास 'सूर्य-चक्र ' है । जिसकी स्वाधीनता होनेसे बहुतही अच्छी और उच्च योगकी अवस्था प्राप्त हो सकती है। यह ग्रंथोंक्त विषय है, अनुभवका नहीं है. इस लिये इस विषयमें अधिक लिखना असंभव है :

कई लोक श्वासके साथ अर्थात पूरकके साथ एक मंत्र, कुंभ-कके साथ एक मंत्र, तथा रेचक अथवा उच्छासके साथ एक मंत्र इस प्रकार पाणायामके साथ तीन मंत्रोंका जप करते हैं; तथा कई ऐसे हैं कि पूरकके साथ एक, कुंभकके साथ चार और रेचकके साथ दो वार मंत्रका जप करते हैं। परंतु यह प्रकार बहुत कठिन और सबको साध्य होनेवाला नहीं है। इस लिये मेरा विचार है कि जब तक प्राणायामका अच्छा अभ्यास न हो तब तक कोई इन कठिन प्रकारोंका अभ्यास न करें।

गुरुमंत्रका जप शनैः शनैः करना चाहिए। तथा जो मानसिक जप होता है उस समय बहुतही आहिस्ते करना उचित है। तथा जिस समय मानसिक उच्चारके साथ अक्षर दर्शन करना ही उस समय तो अत्यंत शनैः शनैः करना चाहिए। शीव्रता करनेसे वैसा स्नाम नहीं होता जैसा आहिस्ते आहिस्ते जप करनेसे हो सकता है। जप करनेके समय निस्न भावना मनके अंदर अवस्य धारण करनी चाहिए। (१) प्रमेश्वरकी अद्भुत शक्ति, (१) प्रमेश्वरकी सर्वोपरि सत्ता, (३) प्रमेश्वरके ध्यानसे उच्च अवस्थाका प्राप्त होना, (४) प्रमेश्वरकी प्ररुणा प्राप्त करनेकी आतुरता, (५) प्रमेश्वरकी सर्व मंगलमयता, (६) संध्याके साधनसे प्रमेश्वरीय शक्तिकी प्राप्ति होनेका निश्चय। इन प्र विश्वास रख कर जपका साधन करनेसे शीघ फल प्राप्त होता है।

जिस दिन जपके समय मनकी एकाग्रता होती है उस दिन सक व्यवहार करनेक समय दिनभर एक प्रकारका अपूर्व उत्साह और आनंद प्रतीत होता है। वह दिन असाधारण प्रतीत होने लगता है। 'चित्तकी प्रसन्नता' ही इस सिद्धिका लक्षण है। निष्कारण प्रस-स्रताका अनुभव होनेसे सब जान सकते है, कि संध्याके समय चित्तकी एकाग्रता हो गई थी।

इस प्रकार चित्तकी एकाग्रता साध्य होगई तो लोकिक व्यवहारमें भी बहुत लाभ हो सकता है। सब कार्य ठीक प्रकार और विना वोषक हो सकते हैं। सब कार्य शीग्रताके साथ किये जा सकत हैं। तथा अन्य भी बहुतसे लाभ होते हैं कि जिनके कहनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकारकी प्रसम्नता प्राप्त होनेसे मन-की विलक्षण शांति रहती है, संसारकी आपत्तिसे मन विक्षिप्त नहीं हो सकता, इस लिये इसको उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु।

#### नमन ।

उपासना कर्मकी समाप्ति हो गई। अब उपास्य परमात्म देवकें लिये नमन करना है। सब कर्म नमस्कारसे ही सांग और पूर्ण होते हैं। परमेश्वरके लिये यदि हम कुछ अर्पण कर सकते हैं तो केवल 'नमन 'ही अर्पण कर सकते हैं। नमन अर्थात् पूण रीति-की नम्रता। किसी प्रकार अहंकार, घमंड, गर्व, आदि साव मनमें न रखते हुए, अपने सर्वस्वका परमात्माके लिये समर्पण करना

नमनका तात्पर्य है। जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, जिसके आधारसे सब कुछ हो रहा है, सबकी भलाई के लिये जो सब कुछ कर रहा है, पूछने और प्रार्थना करनेसे पहले ही जो सब कुछ कर रहा है, पूछने और प्रार्थना करनेसे पहले ही जो हम सबोंकी आवश्यकताएं जानता है, जो सर्वश्रक्तिमान, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वन्न, सर्वश्रेष्ठ है, जिसने सब जीवोंकी उन्नतिके लिये यह सब संसार रचा है, जिसकी अपार दया सब जीवोंपर एक जैसी फैल रही है, वह परमेश्वर ही सबका आश्रय और वंदनीय है इसमें क्या संदेह है ?

"जो शांतिका स्रोत, सबके सब प्रकारके दुःख दूर करनेवाला, जो सबका कल्याण करनेवाला और सबको सुख देनेवाला, जो स्वयं मंगलमय और कल्याणस्वरूप है, उसी परमात्माके लिये में पूर्णतासे आत्म-समर्पण करता हूं, उसीके सन्मुख नम्न होता हूं, और उसीको नमस्कार करता हूं।" यह आशय इस नमनके मंत्रका है।

जब तक मनमें घमंड होगा तब तक आत्मिक भूमिकामें उद्यति प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। गर्वको दूर करनेके लिये 'नमन' ही एक उपाय है। घमंडको दूर करनेका तात्पर्य कई समझते हैं कि आत्मगौरवका पूर्ण अभाव करना। परंतु यह आशय यहां नहीं है। 'अ-हं 'का अर्थ ही यह है कि 'जिसका नाश कभी नहीं होता। '(अ) नहीं (हा) नाश अथवा त्याग। जिस कल्पनाका त्याग नहीं किया जा सकता, वही 'अ-हं 'कल्पना है। सब धर्मकी सब विधिएं अपने आत्माकी उद्यतिके लिये अर्थात् 'अहं ' पवसे जो बोधित होता है उसकी उद्यतिके लिये हैं। जिसकी उद्यति करना है उसीका अभाव यदि अंतमें हो गया, तो सब प्रयत्न व्यर्थ हो जांयगे, इस लिये गर्वको दूर करना है न कि आत्मगौरवका भाव ही मिटाना है। 'में परमात्मा को नमन करता हूं। '(भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम। यजु ४०। १८) इसमें आत्मगौरवका अमाव नहीं है। तथा इस संख्याके नमन मंत्रमें भी

आत्मगौरवका अभाव नहीं है। घमंड और गर्वको दूर करना और बात है, और अपनेपनको मिटानेका प्रयत्न करना और बात है।

अस्तु । परमेश्वरके सन्मुख नम्र होना मनुष्य मात्रके लिये उचित है। मनुष्यों का हित उसीमें है। कई मनुष्य यहां प्रश्न करते हैं, कि परमेश्व से इतना डरनेकी क्या आवश्यकता है वनके प्रश्नके उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त है, कि परमेश्वरसे डरनेके लिये न तो इस मंत्रमें कहा है और न किसी अन्य मंत्रमें कहा है। वैदिक धर्ममें परमेश्वरके साथ उपासकका प्रेम है. कि डर है। उपासक यहां डरके लिये नम्र नहीं होता. परंतु भक्तिसे अर्थात् प्रेमके कारण नम्न होता है। जिस प्रकार माताके सन्मुख पुत्र असीम मात्रेप्रमसे नम्र होता है, उसी प्रकार सब उपासक, परमेश्वरके अमृतपुत्र, मातृपितृस्वरूप परमेश्वरके सन्मुख मातृपेपके साथ, प्रेमातिशयसे, नम्र होते हैं। वैदिक धर्ममें परमेश्वरका स्वरूप, माता, भाई, बंधु, सखा आदि प्रकारका कहा है। इससे पता लग जायगा कि यहां किसीको डरनेका कोई ख्याल भी नहीं है। जिस प्रकार पत्र अपने मातापिताके पास जाता है, जिस प्रकार भाई अपने भाईस मिलता है, जिस प्रकार प्रित्र अपने मित्रके गले लगता है, उसी प्रकार उपासक परमेश्वरके पास जाता है और आत्मनिवेदन करता है।

इससे वैदिक धर्ममें 'नमन' की कल्पना कैसी श्रेष्ठ और उच्च है, इस बातका पता छग सकता है। इस लिये यहां कोई न समझे कि आनयंत्रित सार्वभीमके सामने सिर झुकानेके समान यहांका नमन है, परंतु यहांका नमन माताकी नमस्कार करनेके समान प्रेमसे पूर्ण है।

अस्तु । इस प्रकार प्रेमपूर्ण नमनके साथ् यह संध्योपासनाका यज्ञ समाप्त किया जाता है।

ॐ शांतिः । शांतिः । शांतिः । ( व्यक्तिकी शांति । जनताकी शांति । जगत्की शांति । )

## विषय-सूची ।

| भूमिका ।                            | पृष्ठ. |                               | वृष्ठ.     |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|------------|
| संध्योपासनाके विषयमे थे।डासा        |        | सप्त व्याहतियोंका वेदसे संबंध | ३०         |
| विवेचन                              | Ę      | भृर्भुवःस्वः                  | ,,         |
| १ संध्याका अर्थ क्या है             | 4      | महः                           | <b>₹</b> 9 |
| २ क्या संधिसमयका संध्यासे           |        | जनः                           | ३२         |
| कोई संबंध नहीं है                   | ,,     | तपः                           | ३३         |
| ३ संध्या दिनमे कितनी वार            |        | सत्यं, खं, ब्रह्म             | ξ¥         |
| करना चाहिए                          | v      | १३ संध्या करनेवाले उपासकके    |            |
| दिनमें तीन वार उपासना               | 6      | मनकी तैयारी                   | ,,         |
| दिनमें दो वार उपासना                | 99     | १४ क्या ऐसा माननेसे घमंड      |            |
| प्रतिदिन चार वार उपासना             | १२     | नहीं होता                     | 3 4        |
| 😮 संध्या कहां करना चाहिए            | 98     | १५ अंतिम प्रार्थना            | ,,         |
| ५ संध्याका समय और स्थान             | 96     | संध्याके अनुष्ठानका फल        | ″<br>₹८    |
| ६ संध्यामें आसनका प्रयोग            | 98     | भीष्मिपतामह की साक्षी         | ,,         |
| <ul><li>प्राणायामका महत्व</li></ul> | २९     | योगके आठ अंग                  | % a.       |
| ८ संध्याकी अन्य विधि                | २२     | स्वास्थ्य, बल, दीर्घआयु       | ¥9         |
| ९ विशेष दिशाकी ओर मुख               |        | मृत्युको स्वाधीन रखना         | ૪૨<br>૪૨   |
| करके ही संध्या करना                 |        | मनकी शक्ति                    | 88         |
| चाहिए या नहीं                       | २३     | सध्याके तीन विभाग             | 8 pt       |
| १० स्वभाषामें संध्या क्यों न        |        |                               | • 7        |
| की जावे                             | २५     | संध्याका अनुष्ठान             |            |
| ११ संध्याके विविध भेद               | २८     | संध्याकी पूर्व तैयारी         | 88         |
| १२ यह संध्या वैदिक है वा            |        |                               | 49         |
| नहीं                                | ३०     | (२) अंगस्पर्शः                | 47         |

#### ( २२२ )

| 88.                                | प्रह                                                                                                            | ,  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| संध्योपासनाका प्रारंभ।             | प्राणायाम १४                                                                                                    | >  |
| ३ सेत्राचमनं ५३                    | यह १४                                                                                                           | ş  |
| ४ इंद्रियस्पर्शः ६५                | प्राणायामसे क्लकी वृद्धि १४                                                                                     | £  |
| ५ मार्जनं ८३                       | अघमर्षण १४                                                                                                      | 4  |
| ६ प्राणायामः ९०                    | नास्तिक-दर्शन १४                                                                                                | Ę  |
| ७ अघमर्षणं ९१                      | उत्पत्ति और प्रलयका विचार १४%                                                                                   | ی  |
| ८ मनसा परिक्रमणं ९५                | ऋत, सत्य १४                                                                                                     | ę  |
| ९ उपस्थानं १०५                     | तप, रात्री, समुद्र १५                                                                                           | _  |
| १० गुरुषंत्रः १९९                  | l •                                                                                                             |    |
| ११ नम्नं ११४                       |                                                                                                                 |    |
| संध्योपासनाके मंत्रोंका            | मनसापरिक्रमण १५                                                                                                 | •  |
| विचार।                             | दिशाकोष्टकः १ १५                                                                                                | •  |
|                                    | الاستان المالية | Å, |
| १ पूर्व तैयारी ११५                 | ) ,, ,, ३ 94                                                                                                    | Ę  |
| 'प्रथम आचमन ् ••• ••• ,,           | ,, ,, & 94                                                                                                      | و  |
| आचमनका उद्देश और फल "              | ٠, ,, ١, ٠ ٩٤                                                                                                   |    |
| आचमनके समय मनकी कल्पना ११६         | प्रतीची और प्राची १६                                                                                            |    |
| सत्य यश और श्री ११८                | 1 _                                                                                                             | 7  |
| अंगस्पर्श १२०                      | अधिपति, रक्षिता, और इषु                                                                                         |    |
| इंद्रियस्पर्शका उद्देश १२३         | जंभ (जबडा) १६                                                                                                   | Ę  |
| अंगस्पर्श करनेकी विधी १२४          | व्यक्तिका जबडा और समाजका                                                                                        |    |
| अंगस्पर्श और योगके अंग कोष्टक १२६  | जबडा १६                                                                                                         | હ  |
| संध्या और दीर्घ आयु १३०            | प्रगतिकी दिशा १६                                                                                                | 3  |
| संध्याका प्रारम १३२                | दक्षताकी दिशा १७                                                                                                | 0  |
| मंत्राचमन ,,                       | विश्रामकी दिशा १७                                                                                               | 9  |
| इंद्रियस्पर्श १३५                  | उच्च अवस्थाकी दिशा "                                                                                            |    |
| हृदय और मस्तक १३६                  | स्थिरताकी दिशा ,,                                                                                               |    |
| मार्जन १३८                         | उन्नतिकी दिशा ,,                                                                                                |    |
| मार्जन १३८ सप्तब्याहतियोके अर्थ ,, | मनसा परिक्रमाका हेतु १७                                                                                         |    |
| मार्जन, व्याहतिका कोष्टक १४१       | f                                                                                                               |    |
| नाजा, व्याहातका काष्ट्रक १४५       | दिशाओं का तत्वज्ञान १७                                                                                          | 7  |

#### ( १११ )

|                      |     | वृष्ठ.    | रुष्ठ                          |
|----------------------|-----|-----------|--------------------------------|
| वैदिक दृष्टि         | ••• | १७५       | उपस्थान चतुर्थमंत्र २ १        |
| पूर्व दिशाकी विभूति  |     | 9 00      | उपस्थानका अंगस्पर्शके          |
|                      |     | 964       | मंत्रोंसे संबंध (कोष्टक) २१९   |
| उत्तर 🙏 ,            | ••• | 992       | ब्रह्मज्ञानका फल ,,            |
| बक्षिण ,, ,,         | ••• | 986       | गुहमंत्र २१:                   |
| ध्रुव ., ,,          | ••• | २००       | जपके विविध प्रकार ,,           |
| कर्ष ,, ,,           | ••• | २०२       | जपके समय मनकी अवस्था २९१       |
| शतपथमें दिशावर्णन    |     | २०४       | नम्न २१०                       |
| उपस्थान              | ••• | २०५       | 'मैं'पनकाभान २९५               |
| उत्, उत्तर, उत्तम    |     | २०७       | मातृत्रेमसे ईश्वरके पास जाना " |
| उपस्थान द्वितीयमंत्र | ••• | २०९       | विषयसूची १२                    |
| डपस्थान तृतीयमंत्र   |     | <b>,,</b> | मंत्रसूची २२१                  |

## मंत्र-सूची।

|                           |                 | पृष्ठ.  |                            |       | १घ.            |     |
|---------------------------|-----------------|---------|----------------------------|-------|----------------|-----|
| अक्षोमे चक्षरस्तु         |                 | ५६,१२६  | उत्तरं राष्ट्रं प्रजयो     | •••   | १५८,१९६        |     |
| <b>अथा</b> ध्यात्मं       | •••             | 988     | उत्तरस्यां दिशि            | •••   | १९२            |     |
| अन्नं न निंद्यात्         | •••             | १३३     | उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत       | •••   | 920            |     |
| भप उपस्पृशति              | •••             | १३४     | उदीची दिक् सोमो            |       | १०१,१९३        |     |
| अपिलताः केशाः             |                 | १२६     | उदीचीमारोह                 | • • • | १५५,१९५        |     |
| अप्सु मे सोमो अब          | •••             | 932     | उदीच्यै त्वा दिशे          | •••   | 988            |     |
| अमृतमस्यमृतोपस्त <b>र</b> | •••             | 996     | उदु हयं जातवेदसं           | •••   | 908            |     |
| अमृतापिधानमसि             | • • • •         | 49,990  | उद्दयं तमसस्पारे           | •••   | 904            |     |
| अमृतोपम्त <b>रण</b> मसि   | •••             | 49,990  | उपहुरे गिरीणा सं           | •••   | 98             |     |
| अरिष्टानि में 5मानि       | <b>&amp;</b> 0, | १२०,१२६ | <b>ऊ</b> र्जा दिग्बृहस्पति | •••   | 903            |     |
| अर्विरसि शोचिरसि          | •••             | 33      | क वीमारोह                  | •••   | 944            |     |
| अशोणा दंताः               |                 | 936     | ऊर्षाया दिशि               | •••   | २०३            | ,   |
| आप इद्वा उ भेवजीः         |                 | 937     | ऊर्जायै त्वा दिशे          | •••   | 368            | . 6 |
| आपः पृणीत भेषजं           |                 | 933     | क्रवेंरिजो जंघयो           | ٠     |                | 4   |
| आपे। अस्मान्मातरः         |                 | 933     | क्वांमें ओजोऽअस्तु         | ५९    | ,१२६,१२७       | ,   |
| आप्यायतु ममागानि          | •••             | 425     | ऋण कृत्वा घृतं             | •••   | <b>१४</b> ६    | •   |
| आयुर्वर्धय                |                 | 925     | ऋतं च सत्यं चाभी           | ••    | 9              |     |
| आयुश्च रूपं च             | •••             | •       | ऋषयो नित्यसंन्यत्वा        | त्,   | 38, <b>928</b> |     |
| इदमापः प्रवहत यत          | •••             | 929     | ओजश्च तेजश्च               | •••   | 9२ <b>9</b>    |     |
|                           | •••             | १३२     | कंठ:                       | •••   | ७९             | 1   |
| इन्द्रवायू मुसदशा         | •••             | ३२      | करतल-करपृष्टे              |       | ८२             |     |
| इषे त्वोजें त्वा वायवः    | •••             | १२२     | कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु     | •••   | ५८,१२६         |     |
| इष्कर्तारमध्वरस्य         | •••             |         | खं ब्रह्म पुनातु           | •••   | ८९             | 1   |
| उतायातं संगवे             | •••             |         | चक्षु चक्षुः               | •••   | ७२,१२६         | 1   |
| उत्तमे शिखरे जाते         | ***             | २९      | चंद्रमा मनसो               | •••   | 988            |     |
|                           |                 |         |                            |       |                |     |

#### ( ११५ )

|        |                                                                      |     | ys.                                |                        |               | पृष्ठ.              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
|        | चित्रं देवानामुदगात्                                                 | ••• | 906                                | प्रतीची दिग्वरूणो      | •••           | 15                  |
|        | जनः पुनातु नाभ्या                                                    |     | ٥٤                                 | प्रती <b>चीमारोह</b>   |               | 944,966             |
|        | तचक्षुदेविहतं पुरः                                                   | ••• | 7.5                                | प्रतीची दिशामिय        | •••           | 946,966             |
|        | तज्जपस्तदर्थ-मावनं                                                   | ••• | २१४                                | प्रतीच्यां दिशि भसदं   | •••           | 940,920             |
|        | तत्सवितुर्वेरण्यं मगों                                               | ••• | 999                                | प्रतीच्ये त्वा दिशे    | •••           | 964                 |
|        | तद्यद्य उपस्पृशति                                                    | ••• | 998                                | प्राची दिगप्रिरधि      |               | ,944,944            |
|        | तनुस्तन्वा मे सह                                                     | ••• | 920,926                            | प्राचीमारोह            |               | 944,962             |
|        | तपः पुनातु पादयोः                                                    |     | 66                                 | प्राची प्राची प्रदिशं  | •••           |                     |
|        | तपसस्तनूरसि                                                          | ••• | 33                                 | प्राची हि देवानां      | •••           | 208                 |
|        | तस्मादु इ न प्रती                                                    | ••• | २०४                                | प्राच्ये त्वा दिशे     | •••           | -                   |
|        | त्वं रिवं पुरुवीरामु                                                 | ••• | <b>₹</b> ₹                         | प्राच्यां दिशि शिरो    |               | ,929,920            |
|        | दक्षिण दिगिद्रोऽधि                                                   | ••• | 90                                 | प्राणः प्राणः          | -             | , , , , , , , ,     |
|        | दक्षिणामारोह                                                         | ••• | 944                                | प्रातर्देवीमधि ति      | •••           | 99                  |
|        | दक्षिणायै त्वा दिश                                                   | ••• | 168                                | त्रियं मा कृषु देवेषु  |               |                     |
|        | दक्षिणां दिशामाभ                                                     | *** | · • • • · · ·                      | बहु बाह्वोर्बलं        | •••           |                     |
|        | दक्षिणायां दिशि                                                      | ••• | 988,200                            | बाहुभ्या यशो बर्स्ट.   | •••           | •                   |
| )      | धाता यथा पूर्वम                                                      | ••• | 980                                | बाह्यों बलमस्तु        |               | , 926, 9 <b>2</b> 0 |
| illian | वाता थया पूर्व<br><sup>के</sup> धुवा दिग्विष्णुरिधप<br>भवासां पाजस्य | ••• | १०२<br>२०१                         | ब्रह्म च क्षत्रं च     | •••           |                     |
|        | 84141 41414                                                          | ••• |                                    | भद्रमिष्छंत ऋषय        | •••           |                     |
|        | ध्रुवाये त्वा दिशे                                                   | ••• | 968                                | भुवः पुनातु नेत्रयो    | •••           | ·                   |
|        | ध्रुवेयं विराण्नामा<br>नमः शंभवाय च                                  |     | 946,209                            | भृः पुनातु शिरास       | •••           |                     |
|        | नमः शमवाय च<br>नमः साधै नमः प्रातः                                   | *** | 998                                | }                      |               |                     |
| ,      |                                                                      | ••• | <b>1</b> 2                         | मम ला सूर उदिते        | <b>,</b> -, , | ۱٬٬۰۰۰ زرزر)<br>ک   |
|        | न व त चलुजहात<br>नसोर्मे प्राणोऽस्त                                  | ••• | <b>२३२</b>                         | मस्तो यस्य हि क्षये    | •••           |                     |
|        | नसाम त्राणा <b>ऽस्तु</b><br>नाभिः                                    | ••• | ५४, <b>१</b> २६<br>७५,१ <b>२</b> ६ | महः पुनातु हृदये       | •••           | ,                   |
|        | पयश्च रसव्यानं                                                       | ••• | ०५, १२६<br>१२१                     | मूर्धानमस्य संसीव्य    | •••           | <del></del>         |
|        | पादयोः प्रतिष्टा                                                     |     | 926                                | मेघां सायं मेघां प्रात |               |                     |
|        | पश्येम शरदः शतं                                                      | ••• | 909                                | यदय सूर उदिते          | •••           | 9•                  |
|        |                                                                      |     |                                    | -                      |               |                     |

#### ( २२६ )

|                        | पृष्ठ.     |                      |     | पृष्ठ. |
|------------------------|------------|----------------------|-----|--------|
| यदय सूर उद्यति         | 9          | श्रोत्रं श्रोत्रं    | ••• | ७४,१२६ |
| यदेतद्विद्युतो         | १९४        | संगच्छध्वं संवद्ध्वं | ••• | 940    |
| यद्वेवापः प्रणयति      | १३४        | सत्य च मे श्रद्धा    | ••• | 998    |
| ये स्यांस्थ दक्षिणा    | 943        | सत्यं चर्त च चक्षुषी | ••• | 995    |
| ये स्यां स्थ ध्रुवायां | 948        | सत्यं पुनातु पुन     | ••• | 46     |
| ये स्या स्थ प्रतीच्यां | १५३        | सत्यमूचुर्नर-एवा     | ••• | 995    |
| ये स्यां स्थ प्राच्या  | १५३        | सत्यं यशः श्रीर्माये |     | ५२,११८ |
| ये स्यां स्थोदीच्या    | १५४,१९५    | सत्याय तपसे देवता    |     | 998    |
| ये स्यां स्थोर्घायां   | <b>3</b> , | स मनसा ध्यायेत्      |     | 88     |
| यो वै तां ब्रह्मणो वेद | २ १२       | समुद्रादर्णवादिव     | ••• | 59     |
| लाजीञ्छाचीन्यव्ये      | ३१         | सर्वमायुरशीय         | ••• | १२६    |
| वाक् वाक्              | ક્ પ્      | सुप्रजा प्रजाभिः     | ••• | ३०     |
| वाड्य आसन्नसो          | 920        | सूर्याचंद्रमसौ धाता  | ••• | 99     |
| वाद्य आस्येऽस्तु       | ५३,१२६     | स्व पुनातु कंठे      | ••• | 68     |
| शं नो देवीरभिष्टये     | ६३         | हवे त्वा सूर उदिते   | ••• | 99     |
| शिरः                   | ८०,१२६     | हिरण्यगर्भ इत्येषः   | ••• | ३०     |
| श्रद्धां प्रातईवामहे   | 9.9        | . ह <b>दर्य</b>      | ••• | ७७,१२६ |



#### १ आगम---निबंध---माला।

वेद अनत विद्याओंका समुद्र है। इस वेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक "क्कान रत्न" प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला है।

(१) वैदिक—राज्य पद्धति । सू । ~ ) (१०) वैदिक धर्मकी विशेषता । सू ॥ ) (१०) वैदिक धर्मकी विशेषता । सू ॥ ) (११) वेदिक सम्यता । सू ॥ ) (११) वेदिमे रोग अंतु शास्त्र । सू ॥ ) (१३) ब्रह्मचर्यका विद्या । सू ॥ ) (१३) ब्रह्मचर्यका विद्या । सू ॥ ) (१४) वेदमें लोहेके कारखाने सू ॥ - ) (१४) वेदमें लोहेके कारखाने सू ॥ ) (१४) वेदमें लोहेके कारखाने सू ॥ ) (१४) वेदमें लाहेका प्राया । सू ॥ ) (१६) वेदिक जल विद्या । सू ॥ ) (१६) वेदिक जल विद्या । सू ॥ ) (१८) वेदिक उपदेश माला । सू ॥ ) (१८) वेदिक उपदेश माला । सू ॥ )

#### २ धर्म--- शिक्षा के ग्रंथ।

बालक और बालिकाओंकी पाठशासाओंमे ''धर्म शिक्षा '' की पढाईके स्त्रिय तथा घरोंमें बालक्चोंकी धार्मिक बढाईके स्त्रिये ये प्रथ विशेष रीतिसे तैय्यार किये हैं।

(१) बालकोंकी धर्म-शिक्षा। प्रथममाग प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। पू. -)

- (२) बालकों की धर्म-शिक्षा । द्वितीय भागद्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये । पू. 🔊 ) दोन आने ।
- (३)वैदिक-पाठमाला। प्रथम पुस्तक। तृतीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। मू 🔊 )

अन्य श्रेणीयोंके लिये पुस्तक तैयार हो रहे हैं।

#### [ ३ ] स्वयं-शिक्षक-माला।

१ वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथम भाग । सू. १॥ ) डेढ रु

२ वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग मू. १॥ ) देव ६० ।

#### [ ४ ] योग साधन माला।

" योग साधन '' का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक आरोग्य, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका उत्कर्ष, बुद्धिका विकास और आस्मिक बलकी प्राप्ति होना संभव है। इसल्यि यह " योग-साधन " हरएक मनुष्यको करने योग्य है।

१ संध्योपासना । योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस पुस्तक में कर्जी लिखी है। मू. १॥) डेढ ६०

२ संध्याका अनुष्ठान । ( यह पुस्तक पूर्वेक " संध्योपासना " में संमिलित है, इस लिये " संध्योपासना " लेनेवालों को इसके लेनेकी आवश्यकता नहीं है। ) मू. १॥ ) आठ आने।

भ वैदिक प्राण विद्या। प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' भावना '' रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तकमें है। मू. १) एक '

४ ज्ञह्मचर्य । इस पुस्तकमें " अथवे वेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त " का क्षित्रं ब्रह्मचर्य साधनके योगासन तथा वीर्यरक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्त दिये हैं । यह पुस्तक " सचित्र " है । इसमें लिखे नियमों के अनुसार आ

करनेसे थोबेही दिनोंमें वीर्य स्थिर होनेका अनुभव निःसन्देह होता है। मू. १।) सवा रु॰

५ योग साधन की तैयारी। जो सजन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिये, इस विषयकी सब बातें इस पुस्तकमें लिखीं हैं। मू. १) एक ४०।

**६ आसन । इसमें** उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रोंके समेत दिया है। पू. २ ) ६०

७ सूर्यभेदन ट्यायाम । (सचित्र) बलवर्धक योगके व्यायाम । मू. ॥।)
" योग साधन " के अन्य पुस्तक छप रहे हैं मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी।

#### [ ५ ] यजुर्वेद का स्वाध्याय।

१ यजुर्वेद अ. ३० की ट्यास्या। "नर-मेघ" मनुष्योंकी उन्नति का सञ्चा साधन । वैदिक नरमेघ कितना उपयोगी है, इस विषयका क्वान इस पुस्तकके पढनेसे हो सकता है। मू॰ १) एक स्पया।

**२ यजुर्वेद अ. ३२ की ट्यास्या।** " सर्व-मेघ " एक ईश्वर की उपा-

रे यजुर्वेद अ रेर्द की ट्याख्या । "शांति करण " सच्ची शांति का सच्चा उपाय । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत् में सच्ची शांति कैसी स्थापन की जा सकती है, इस के वैदिक उपाय इस पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ )

#### [६] उपनिषद् ग्रंथ माला।

बाल भान के मंद्यारमें " उपनिषद प्रंथ " अमूल्य प्रंथ हैं। तत्वज्ञान की अंतिम तथा घ प्रंथों पाठक अनुभव कर सकते हैं। जीवनके समय ये प्रंथ उच्च तत्व-तैय्यार के हिया सदाचार की शिक्षा देते हैं। और मृत्युके समय अमृतमय शांति कि करते हैं। हरएक मनुष्यके लिये इन प्रंथोंका पठन, मनन और अधिक के बार करनेकी अत्यंत आवस्यकता है।

१ ईश उपनिषद् इस पुस्तक में ईश उपानिषद्की व्यास्या है। मू. ॥ )

• केन उपनिषद्। इस पुस्तकमें केन उपनिषद् का अर्थ और स्फर्टीक ण, अधकेंबेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवी भागवतकी कथाकी संगति बता दी है। उसा, यक्ष, आदि शब्दोंके अर्थ वैदिक प्रमाणों से निश्चित करके बताया है, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिकामें कहां है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है।

#### [७] देवता-परिचय ग्रंथ-माला I

" वैदिक देवता " ओका सूक्ष्मक्षान होनेके विना वेदका मनन होना असंभव है, इसिलिये इस प्रंथ माला में " देवताओंका परिचय " करानेका यस्न किया है। पुस्तकोंके नामोंसेही पुस्तकोंके विषयका बोध हो सकता है---

१ रुद्र देवताका परिचय । पू.॥)
 २ ऋग्वेदमें रुद्र देवता । पू.॥ )
 ३ ३३ देवताओका विचार । पू. ०)
 ४ देवता विचार । पू. ०)
 ५ वैदिक अग्नि विद्या । पू. ९॥)

" अन्य ' देवताओंका विचार और परिचय करानेवाले प्रंथ तैयार हुए हैं, शीघही मुद्रित होगे।

#### [८] ब्राह्मण बोध माला।

शत-पत-बोधामृत । मू.।)

मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध, (जि. सातारा)

# अग्नि विद्या ।

#### इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं।

- १ अप्रि शब्दका भाव,
- २ अभिके पर्याय शब्द,
- ३ पहिला मानव अमि,
- ४ वृषभ और धेनु,
- ५ अंगिरा ऋषि,
- ६ वैश्वानर अग्नि,
- 🕶 बाह्यण और क्षत्रिय.
- ८ जनता का केन्द्र.
- ९ सब धन संधका है.
- ९० बुद्धिमें पहिला अग्नि,
- ्११ मनुष्यमें अप्ति,
  - ९२ मत्योंमें अमर अग्नि,
  - १३ वाणीमें अझि.
  - १४ पुरोहित अमि,
  - १५ शक्ति प्रदाता अमि,

- १६ हस्त-पाद-हीन गुझ अभि,
- १७ वृद्ध नागरिक,
- १८ मूकमें वाचाल.
- १९ अनेको का प्रेरक एक देव,
- २० जीवनामि,
- २१ अमिकी दस बहिनें,
- २२ देवोंके साथ रहनेवाला अग्नि,
- २३ यज्ञका झंडा,
- २४ गुहा निवासी अप्ति,
- २५ सात संख्याका गुह्य तत्व.
- २६ तन्त्रनपात् अग्नि.
- २७ यह पुरुष, यहशाला, मंदिर (चित्र),
- २८ परमाग्नि,
- २९ अग्नि सूक्त का अर्थ और व्याख्या।

हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं। इस पुस्त-कके पढ़ने से अप्री विद्या की वैदिक कल्पना ठीक प्रकार हो सकती है।

मूल्य १॥ ) रु. डाकव्यय 🔊 ) है

मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा )



#### [ स्वयं संस्कृत सीखने का अत्यंत सुगम उपाय । ]

हरएक आर्थका कर्तव्य है कि वह संस्कृत भाषा सीखे और वेद तथा आर्ष शास्त्र स्वयं पढे, उनका मनन करे और प्रचार करे।

यह कर्तव्य तबतक ठीक रीतिसे पालन नहीं हो सकता, जबतक संस्कृत सीख-नेके सुगम साधन निर्माण नहीं हुए हों। इस कठिनता का हम गत दस वर्षोसे मनन कर रहे हैं। इन वर्षोमें हमने अनेक प्रयत्न किये, छोटे और बढ़े विद्यार्थियोंकों भिन्न भिन्न रीतियोंसे पढ़ा कर अनुभव लिया और इतने अनुभव का और मननका निछोड इन पुस्तकों में संगृहित किया है। इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत सुगम और सबके उपयोगी होगये हैं।

ये पुस्तक हमने छ. से दस वर्षोंके बालकों और और बालिकाओंको पढाये और अनुभव लिया, कि ये छोटे बालक पहिले महिनेसे ही छोटे छोटे वाक्य संस्कृत, में बोलने लगते हैं और इन पुस्तकों की पढाई करना उनके लिये एक बडा आनंद का कार्य हो जाता है!! इसी प्रकार स्त्रियों और पुरुषोंके लिये भी ये पुस्तक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं।

इसी छिये आपसे निवेदन है कि आप इन पुस्तकों की सूचना अपने समाजके आर्य समासदों, सदस्यों और प्रेमी मद्र पुस्तकों दीजिये । हर एक आर्य माई अवस्य संस्कृत सीखे । कईयों को अवतक पता नहीं है कि ऐसी सुगम पुस्तकें बनी हैं। इस लिये आप यथा संमव जितनोंको इन पुस्तकों की सूचना दे सकते हैं दीजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वहां के भद्रपुरुष संस्कृत के अभिक्ष बनें।

आप अपने समाजके अधिवेदानों में इसकी घोषणा दीजिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि आपके स्थान पर अधिक से अधिक मनुष्य संस्कृत पढ़ने बाले बनें। हरएक की सुविधा के लिये इस संस्कृत पाठमाकाके बारह पुस्तकों का सूल्य म॰ आ॰ से केवल ३ तीन रु. रखा है। वी. पी. से ४ रु॰ होगा । इस किये प्राहक म॰ आ॰ से ही ३ ) रु. भेजें, बी. पी. से मंगवानेपर उनका व्यर्थ नुकसान होगा।

आझा है कि आप इस संस्कृत के प्रचार के लिये इतनी सहायता देंगे। जहां अन्य स्थानोंमें सहसों मनुष्य इन पुस्तकों से लाभ उठा रहे हैं, वहां आपके परिचित मनुष्य क्यों वंचित रहें ?

इस लिये इन पुस्तकों की सूचना आप अधिक से अधिक मनुष्योतक पहुंचानेकी कृपा कीजिये।

#### संस्कृत पाठमाळा के अध्ययन से ळाभ।

- (१) आप किसी दूसरेकी सहायताके विना अपना कामधंदा करते हुए पुत्रसत क्के समय इन पुस्तकोंको पढकर अपना संस्कृत का क्कान बढा सकते हैं।
- (२) प्रतिदिन घेटा अथवा आध घंटा पढनेसे एक वर्षके अंदर आप रामायण महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।
- (३) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं। विना नियमें के कंठ किये आपका संस्कृत आषामें प्रवेश हो सकता है।

#### मंत्री-स्वाध्याय मंदळ, औंध ( जि. सातारा )

## संस्कृत पाठ माला।

बारह पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से १) और वी पी. से १)
प्रतिभाग का मूल्य 🗠) पांच आने और डा. व्य. ८) एक आणा ।
अत्यंत सुगम रीतिसं संस्कृत भाषाका अध्ययन
करनेकी अपूर्व पद्धति ।

#### इस पद्धतिकी विशेषता यह है-

१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है ।

**२ चतुर्थ भाग। इस चतुर्थ भागमें संधि विचार बताया है।** 

**३ पंचम** और षष्ठ भाग । इन दो भागोमें संस्कृतक साथ विशेष परिचय कराया गया है ।

४ सप्तम से दशम भाग । इन चार भागों में पुलिंग, स्नीलिंग, और नपुंसकलिंगी नामों के रूप बनानेकी विधि बताई है ।

५ एकादश भाग। इस भागमें " सर्वनाम " के रूप बताये हैं।

६ द्वादश भाग । इस भागमें समासों का विचार किया है।

तरहस्ते अठारहवें भाग तकक ६ भाग । इन छः भागों में क्रियापद
 विचार की पाठविधि बताई है ।

८ उन्नीससे चौवीसवे भागतकक ६ भाग। इन छः भागोमें नेदके साथ परिचय कराया है।

अर्थात् जो लोक इस पद्धतीसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बड़ा लाभ हो सकता है।

मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

### महाभारत । पहाभारत । महाभारतके पठणसे लाभ ।

- ( १ ) आर्यजातिका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा ।
- (२) आर्यनीति शास्त्रका उत्तम बोध होगा।
- (३) भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होगा।
- (४) आर्यों की समाजसंस्थाओकी उक्तांतिका बोध होगा।
- (५) आर्थ राजशासन पद्धतिका पता लगेगा।
- (६) ऋषियों के धर्मवचनों का बोध होकर सनातन मानव धर्मका उत्तमः ज्ञान होगा।
- (७) चार वर्णों और चार आश्रमों की प्राचीन व्यवस्था के स्वरूपका पता लग जायगा।
- (८) कई अलंकारिक कथाओं के मूलका पता लग जायगा।
- ( ९ ) वैदिकधर्मके प्राचीन आचार विचारोंका ज्ञान होगा और-
- ( १० ) प्राचीन आर्थ लोगोंका सदाचार देखकर हमें आजकी स्थितिमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित ज्ञान होगा।

तात्पर्य हरएक अवस्थामें अपने प्राचीन पूर्वजोंके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होनेसे अनन्त लाभ हो सकते हैं।

इसलिये, आप स्वयं महाभारत का पाठ कीजिये और बोध प्राप्त कीजिये; तथा दूसरोंको वैसा करनेके लिये प्रेरणा कीजिये।

मितमास १०० पृष्ठोंका एक अंक मिसद्ध होता है। १२ अंकोंका अर्थात १२०० पृष्ठोंका मूल्य म. आ. से ६ ) और बी. पी. से ७ ) रु. है।।

आप अपना नाम प्राहक श्रेणीमें लिखवा कर अपना चदा म, आ. से ६ ) ६. भेज दें तथा अपने मित्रोंका प्राहक बनने के लिये उत्साह दीजिये।

मंत्री-स्वाध्याय मंदछ, औंध ( जि. सातारा )

## वैदिक यज्ञ संस्था।

( प्रथम भाग )

मृत्य १) रु डाकव्यय।)

#### इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-

#### प्राचीन संस्कृत निबंध।

- १ पिष्ट-पश-मीमांसा । लेख १
- ३ लघु पुरोहाश मीमांसा ।

भाषाके लेख।
४ दर्श और पौर्णमास ( ले॰ श्री॰ पं॰
( ले॰--श्री॰ पं॰ धर्म बद्धदेवजी )

( ले॰--श्री॰प॰ चंद्रमणिजी ) पुरुषोत्तम लालजी )

🛮 ७ यहका महत्व ( सपादकीय )

८ यज्ञका क्षेत्र ९ यज्ञका गूढ तत्त्व

१० औषधियों का महामख

(ल०--श्री० पं० धर्मदेवजी)

५ अद्भुत कुमार—संभव " , " १२ क्या वेदों में यहाँ में पशुओंका ६ बुद्ध के यह विषयक विचार विल करना लिखा है १ ( ले॰ श्री॰

## वैदिक यज्ञ संस्था।

#### (द्वितीय भाग ।)

#### इसमें निम्नलिखित विषय हैं।

- (१) भारत वर्षमें यज्ञकी कमी। ( ले॰-श्री॰ पं॰ देवहामीजी सिद्धा-न्तालंकार ) यहकी महिमा, यहके अंग, यहके देव और असुर, यहका प्राण, हवन प्रक्रिया, यहविस्तार, राजम्यादि महायह, पशुबलिः, पंचमहायह, यहसे उद्धार ।
  - ( २ ) संज्ञपन और अवदान । ( ले॰-श्री॰ पं॰ बुद्धदेवजी विद्यालंकार )
  - (१) नक्तमें पशुहिंसा तथा उसका इतिहास।
  - ( 8 ) नरमेध ( संपादकीय ) मूल्य १) डा. व्य. अलग ।

मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध (जि॰ सातारा )

### 'केन ' उपनिषद् ।

#### इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयोंका विचार हुआ है--

- ९ केन उपनिषद् का मनन,
- २ उपनिषद् झान का महत्त्व,
- ३ उपनिषद् का अर्थ,
- ४ सांप्रदायिक झगडे.
- ५ " केन " शब्द का महत्त्व.
- ६ वेदान्त.
- ७ उपनिषदों में ज्ञान का विकास,
- ८ अप्रि शब्दका भाव,
- ९ उपनिषद् के अंग,
- १० शांतिमंत्रोंका विचार.
- ११ तीनों शांति मंत्रों में तत्व ज्ञान.
- १२ तीन शांतियोंका भाव.
- १३ ईश और केन उपनिषद.
- ें १४ " यक्ष " कौन है ?.
  - १५ हैमवती उमा,
  - १६ पार्वती कीन है?
  - १७ पर्वत, पार्वती, स्त्र सप्तऋषि और अधेती १

- १८ इंद्र कीन है ?
- १९ उपनिषद् का अर्थ और व्याख्या, २० अथर्ववेदीय केन सूक्तका अर्थ और व्याख्या,
- २ १ व्यष्टि, समष्टी और परमेष्टी,
- २२ त्रिलोकी.
- २३ अथवीका सिर.
- २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य सर्यादा.
- २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक
- २६ आत्मवान् यज्ञ,
- २० अपनी राजधानीमें ब्रह्मका प्रवेश...
- २८ देवी भागवतमें देवी की कथा,
- २९ वेदका बागांभणी सुक्त, इंद्र सुक्त, वैकुंठ सूक्त, अथर्व सूक्त,
- ३० शाक्तमत, देव और देवताकी
- ३ १ वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता।

इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं, इस लिये उपनिषदों का विचार करने वालों के लिये यह पुस्तक अवस्य पढने योग्य है। मूल्य १। ) ह. डाकव्यय 🛎 ) है

मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा )

महाभारत । ५

(भाषा-भाष्य-समेत)

संपादक-श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

#### तैय्यार है।

- (१) आदिपर्व। प्रष्ठ सख्या ११२५. मृत्य म. आ. से ६) क और वी. पी. से ७) क
- ( **२ ) सभापर्च ।** पृष्ठ संख्या ३५६ मूल्य म. आ. से २ ) और बी. पी. से २॥ )
- (३) वनपर्वः १ष्ठ सख्या १५३८ मूल्य ८) ह. और वी.पी. से ९)ह.
- ( ४ ) विराटपर्व। पृष्ठ सख्या ३०६ घू. म. आ. से १॥ ) और वी. भी. से २ ) ह.
- (भ) उद्योगपर्व। पृष्ठ सस्या ९०० मूल्य म आ. मे ५) और वी. पी. से ६)
- (६) महाभारत समालोचना। १ प्रथम भागम् ॥ ) वी. पी. । से ॥ ल्) आने। २ द्वितीय भाग। मू. ॥) वी. पी. से ॥ ल्) आने। महाभारतके ब्राहकोंके लिये १२०० पृष्ठोंका ६ ) रु. प्रस्ति होगा।

मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा )

## महाभारतकी समालोचना।

#### इस में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-

बिद्वान लोगोंके लिये आदरणीय बडा प्रंथ, महाभारतके पठनेसे लाभ, महाभारतके विषयमें लोकमान्य तिलक और महासार गांधीजी का मत, महाभारत सब शाखोंका सार प्रंथ है, महाभारत की रचना करनेवाले भगवान वेदन्यास, महाभारत में मिलावट है वा नहीं १ महाभारतका महत्त्व, छः खंटियों वाला चक, विवाह के समय राष्ट्रीयता का विचार, बकासुर की लीला, एकताका पाठ, सम्राहका बध ॥

मूल्य केवल ॥ ) डा. ब्य० 🔊 ) वी. पी. से 💵 )

#### द्वितीय भाग।

#### इसमें निम्न लिखित विषयोंका विचार हुआ है—

े देवलेक, त्रिविष्टप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच जाती, गंधर्व जाती, यक्षजाती, गणदेव, गणोंकी गणिका, गणदेवोंके भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, अप्सरा, असुर क्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन भारत वर्ष (चित्र), स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, गाचीन देशव्यवस्था (चित्र), यज्ञ, ऋतुभजी देव यज्ञ विरोधी राक्षस, यज्ञोंमे ख़ौंकी उपस्थिति, च्यवन ऋषि, यज्ञका पारितोषिक, देवभाषा, इंद्रका चुनाव, ईंद्र और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यज्ञभाग के लिये युद्ध, इंद्रका वज्र, देवोंके शर्मास्त्र, असुरोकी कारीगरी।

् इत्यादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह प्रंथ महाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश इालता है।

मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंघ (जि. सातारा)

## छूत और अछूत ।

#### इस समय का प्रश्न ।

"छूत अचूत का प्रश्न " इस समय बढे भयानक रूपमें हम सब के सामने उपस्थित हुआ है। यदि हम इस प्रश्नका उत्तर योग्य रितिसे नहीं दे सकेंगे तो भविष्यमें हमारी परिस्थिति आर्थिक निकट हो जायगी। इस लिये हरएक भारतीय आर्य सज्जन को इस का विचार अवस्थ करना चाहिये।

इस प्रश्नके विषयमें प्राचीन ज्ञानियोंने किसप्रकार विचार किया था आर्यधर्मके प्राचीन ग्रंथोंमें इस का विचार किस ढंगसे हुआ है और अन्न धर्म और अन्य पंथोंके अर्वाचिन चालकोंने किस रीति से इसका विचा किया इस बातके दर्शाने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। कि यह ग्रंथ इस विषयके लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

सबसे प्रथम यह ग्रंथ श्रीमान महाराजा साहेब सयाजीराव गायक वाढ बढ़ोहा नरेश की महनीय प्रेरणासे भराठीमें लिला गया था और जिसको उस समय सबसे उत्तम पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। मराठः भाषाम यह कईवार छपछुका है, और गुजराथी भाषामें इसका माषां. प्रसिद्ध हो जुका है। और उन भाषाओमें इस ग्रंथ ने विचारोंने ब परिवर्तन उत्पन्न किया है। अब यह इसका हिन्दी भाषानुवाद प्रसि होता है और हमें पूर्ण आशा है कि इस भाषाके क्षेत्रमें भी यह वैसा कुतकार्य होगा॥

> प्रथमभाग मूल्य १ ] डा. प्य. अलग. मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंघ (जि॰ सातारा)

### वीर सेवा मन्दिर

|              | पुस्तकालय<br>२ ४०- ३ | सातव      |
|--------------|----------------------|-----------|
| काल नं०      |                      |           |
| तेखक सा      | <u>ावलेकार</u>       | उदामी दर् |
| शीषंक स      | च्या पास्क           | 71/03     |
| <b>ब्</b> णड | क्रम सख्या           | 000       |